#### श्रीजानकीवल्लभोविजयते

॥ श्रीहनुमतेनमः॥

\* श्रीमते भगवते रामानन्दाय नमः \*

अथ श्रीमद् अप्रस्वामीजी-कृत

### **\* अप्टयाम**

--

वन्दे ऽहं श्रीकृष्णदास पयोहारि पदाम्बुजम् । यस्यानुप्रहमात्रेण कालाष्ट्रसेवनं मतम् ॥ १ ॥ सीय-लखन-मारुति-सहित रामचरण शिर नाय । अप्रस्वामि-कृत आह्निक देविगरा सरसाय ॥ १॥ स्वमति-सरिस भाषा सरल अनुवादहिं मनलाय। करों, सन्त-संतोषप्रद होय कृपा-बल पाय ॥ २॥

इस ग्रन्थ को प्रायः अष्टयाम कहते हैं। क्योंकि इसमें अष्टपहर की सेवा वर्णन की गई है। श्रीरामोपासकों को इष्ट की 'बाह्य सेवा' तथा 'मानसी सेवा' किस प्रकार करनी चाहिए, इस प्रसङ्ग की सक्ष्म रीति से वर्णन करते हुए ग्रन्थ— कार श्रीमद् अग्रस्वामीजी महाराज अपने आचार्यवर अनन्त श्रीस्वामी कृष्णदासजी पयोहारी महाराज के युगल चरणा रिवन्दको नमस्कार-रूप, इसप्रकार, मङ्गलाचरण करते हैं:- बन्देहिमिति में श्रीस्वामी कृष्णदासजी पयोहारी महाराजके चरण-कमल की बन्दना करता हूँ, सब साधनहीन होने पर भी केवल जिनके श्रनुग्रह मात्र से ही चेतन को श्राष्टकाल की सेवा का श्राधिकार प्राप्त हो सकता है। उन्हीं की कृपा से में श्राष्टकाल-सेवा का वर्णन करता हूँ। वह श्राष्ट्याम-सेवा इस प्रकार है—?

निशान्तः प्रातः पूर्वाह्णं मध्याह्मपराह्णकम् । सायं प्रदोषोनकतं च कालाष्टकमिदं विदुः॥ २॥

अर्थ-रात्रिका अन्त अर्थात् 'ब्रह्म मुहूर्त' के कुछ पहिले से एवं आधे ब्रह्म-मुहूर्त तक के समय को 'निशान्त कहते हैं, श्रोर ब्रह्ममुहूर्त से सूर्योदय के कुछ समय तक 'प्रातःकाल' कहलाता है। उसके बाद 'पूर्वाह्न' एवं 'मध्याह्न' समय के दो भाग होते हैं श्रीर 'मध्याह्न' के बाद सर्यास्त तक के समय को 'अपराह्न' कहते हैं । सूर्यास्त होने पर 'सायं' और 'प्रदोष' ये दो भाग समयके होते हैं। सायंकाल ही को 'सन्ध्या' कहते हैं त्र्यौर 'प्रदोष' भी सन्ध्या के बाद ही तुरन्त त्रारम्भ हो जाता है। यह प्रमाण से सिद्ध है, यथा—'प्रदोषो रजनीमुखम्'। अतः 'सायं' एवं 'प्रदोष' ये दोनों समय बहुत थोड़े ही काल में बीत जाते हैं। परन्तु श्रीश्रग्रस्वामीजी के श्रामिप्राय से जबतक रात्रि के भोजन आदि का समय है, जबतक 'प्रदोष' ही है। पुनः शयन समय से समस्त रात्रिको ग्रन्थकार ने 'नक्त' पद से ग्रहण

किया है। यही अष्टकाल है। अर्थात् मध्याह्न तक चार काल और मध्याह्न के बाद से रात्रिके चार काल । उन्होंने इसी प्रकार से काल का नियम स्थिर किया है। तात्पर्य यह है कि सेवा का यही समय है। अब, किस समय, कौनसी सेवा साधक को चिन्तनद्वारा करनी चाहिये,—इसको आगे वर्णन करते हैं।। २॥

स्नानवेषं निशान्ते च करोति रघुनन्दनः । प्रभाते मृगयालीलां गजाश्वरथपत्तिगैः ॥ ३ ॥

श्रम किस काल में क्या लीला होती हैं,
उसका वर्णन करते हैं) रघुकुल के आनन्ददाता श्रीरघुनन्दनजू निशान्त समय में 'स्नान' और 'श्रुक्तार' करते
हैं और प्रभात कालमें हाथी-घोड़ा-रथ-पैदल-चतुरक्तिणी
सेना के साथ 'मृगया' लीला करते हैं। अर्थात् चतुरक्तिणी
सेना को सजा कर, बन में जाकर, अपने प्रिय सरकाओं
को साथ लेकर, सानुज श्रीरघुनाथजी शिकार खेलते हैं।
ऐसे जीव, जो सुकृत-समूह के प्रभाव से किन्तु तमोगुण के
उद्देक से कर हिंसक ग्रीनि में, श्रीत्रयोध्याजी के बन में
जन्म पाकर बन के छोटे छोटे जीवों को दुःख देते हैं,
उनको तथा वृद्ध कृष्णासार ही को सुगति-प्रदानार्थ अपने
पवित्र बाणों से मारते हैं। क्योंकि जिस राजा के राज्य में
'कृष्णसार' मृग अपनी मृत्यु से मरते हैं, उस राजा को

दोषका स्पर्ध होता है-तद्यथा 'यस्यराष्ट्रे मृगःपुग्यः कृष्ण सारः स्वमृत्युना। म्रियते तस्य तद्राष्ट्रे बिप्लवः परिजायते' इति पाग्रे इस' धर्म के पालनार्थ तथा उन जीवों के कल्या गार्थ आप मृगया लीला करते हैं। ३

पूर्वाह्वे भोजनं निद्रा मध्याह्वे च सभागतः । नृत्यगीतादि वाद्यं च जल-क्रीडादिकं तथा॥ ४॥

श्रथ-फिर मृगया से लौट कर श्रनुज एवं सखाश्रों के साथ भोजन करते हैं। इतने में मध्याह्न का समय समाप्त हो जाता है। विश्राम के बाद सभा में जाकर नृत्य, वाद्य, गीत श्रादि देखते सुनते हैं। यह राजकीय व्यवहार है। तिनि समित्त उस रीतिका भी श्राप पालन करते हैं। दिन कुछ शेष रहने पर, दिन के श्रन्तिम पहर में, श्रीसरयूजी में स्वर्णमणि मिरिडत नाव पर, श्रपने प्रियजनों को बैठाकर, श्राप खल क्रीड़ा करते हैं। ४

अपराह्वे पुनर्लीलामस्त्रशस्त्रादि-शिच्तग्रम् । सायंकाले द्युतकीडां प्रेमोल्लास-महोत्सवम् ॥ ५॥

श्रर्थ-श्रीर अपराह्न में अस्न-शस्त्रादि की शिचा स्वयं ग्रहण करते हैं श्रीर इसी बहाने अपने प्रिय भ्राता तथा सरवाश्रों को शिचा दिलाते हैं। साथ ही साथ जितने सेवक हैं, वे भी इसी प्रकार सब शिचा पाते हैं। यहाँ पर अपराह्न में ही जल क्रीड़ादि तथा अस्त्र शस्त्रादि की शिचा सम्पन होना समक लेना चाहिए। आगे इसी ग्रन्थ में इनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायगा। श्रीर सायंकाल में 'घूत-क्रीड़ा' श्रर्थात् 'चौपड़' 'शतरंज' श्रादि क्रीड़ा श्रपने सखाश्रों के साथ खेलते हैं। जैसे 'मृगया' निषेध होने पर भी, राजाश्रों के लिए, किसी श्रमिप्राय से, उसका विधान किया गया है,। उसी तरह, 'घूत-क्रीड़ा' को भी सममना चाहिए। श्रीर प्रेम का जिसमें उल्लास हो, श्रर्थात् श्रानन्द बढ़े, ऐसी क्रीड़ा नित्य करते हैं।। ५।।

पुनः स्नानं प्रदोषे च वेषादि भोजनं तथा। नक्ते पर्यङ्कशयनं प्रियाप्रेमपरायगाः ॥ ६ ॥

अर्थ-एनः प्रदोष कालमें स्नान शृङ्गारादि करके भोजन करते हैं। और भोजनोत्तर रात्रि में श्रीप्रियाज के प्रेम-परायण होकर पर्यञ्क पर शयन करते हैं। यह संचेपतः आठों कालकी सेवा वर्णन की गई है। इसी को विस्तार-पूर्वक आगे वर्णन करेंगे। यहाँ पर सूत्ररूप से प्रथमतः अष्ट याम को सेवा कह कर आचार्यप्रवर श्रीमद् अग्रस्वामीजी अब साधक के नियमों का प्रथम वर्णन करते हैं अर्थात् साधक को इस सेवाका अधिकार किस तरह प्राप्त होता है? किस तरह उसको सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए? और उसके पहिले सेवा का अधिकारी कैसा होना चाहिए! यह दिखलाते हैं॥ ६॥

श्रीसीतारामपादाब्जे सेवाया मानसी परा। तथा ब्रह्ममुहूर्ताव्सिनन्येर्व्यपविश्यते ॥ ७॥

अर्थ-श्रीसीतारामजी के चरणकमलों की सेवा, सभी चेतनों को, भाग्य के उदय से तथा उनकी कृपा से, प्राप्त होती है। अर्थात् अनेक -जन्मार्जित पुराय-सञ्चय से चेतन की वृत्ति भगवच्चरगों के सन्मुख होती है। तब प्रभु की निहेंतुकी कृपा से उसका चित्त श्रीसीतारामजीकी चर्ग-सेवा में लगता है। तिसपर भी यह मानसी सेवा 'निरतिशय-परा' है' अर्थात् इसका अधिकारी उनका पूर्ण कृपापात्र ही हो सकता है जो ब्रह्म-मुहूर्त्त से लेकर अष्टयाम तक की सेवा में लगा रहता है। अतः जो श्रीसीतारामजी के अनन्य भक्त हैं अर्थात् श्रीसीतारामजी के चरणारविन्दों को छोड़ कर जिनके चित्त में दूसरे की गति भूल कर भी नहीं आती है, उन्हीं अनन्य रसिकों का इस सेवा में अधिकार है।। ७॥ ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय साधको रामतत्परः। स्मृत्वा गुरुश्च रामश्च सीतां लच्म समेवच ॥ ८॥ सुमीवमंगदञ्च बिभीषगम्। हनुमन्तञ्च भरतञ्जैव शत्रुघ्नं वाल्मीकिंसाधकोत्तमः ॥ ६॥

श्रर्थ—साधकों में उत्तम साधक को चाहिए कि ब्रह्ममुहूर्त में उठे। डेह दएड रात्रि से स्र्योदय पर्यन्त 'ब्रह्ममुहूर्त' माना जाता है। भगवञ्चरण-चिन्तक को चाहिए कि डेह दएड

रात्रि रहते ही निद्रा को छोड़कर भजन में लग जावे । क्योंकि उस समय के शयन का निषेध श्रीभरतलालजी ने अपने शपथ-असङ्ग में किया है कि जो कोई सर्यास्त से एक पहर रात्रि के भीतर श्रीर डेढ़ दएड रात्रि के रहते एवं सूर्योदय के भीतर-इतने समय में-शयन करते हैं। उन्हें जो पातक लगता है वह उसको लगे जिसकी सम्मति से श्रीरामजी बन को गए होवें। तात्पर्य्य यह है कि उन दोनों सन्ध्यात्रों में सोने वाले को कभी भी श्रीरामजी में प्रेम नहीं होता श्रीर न कभी उसे श्रीरामजी का दर्शन ही प्राप्त होता है। अतएव ब्रह्ममुहूर्त में सोनेका सर्वथा निषेध है। साधन करने वाले को उचित है कि उस समय उठ जावे श्रीर श्रीरामजी में तत्पर हो जावे। प्रथमश्रीगुरुमहाराज का स्मरण करे पुनः श्रीजानकीजी तथा श्रीलक्ष्मणजी समेत श्रीरामजी का ध्यान करै।। ८॥

श्रीर श्रीरामजी के प्रिय पार्षद । श्रङ्गभूत । श्रीहनुमान् जी (सुग्रीवजी श्रङ्गद जी, विभीषणजी तथा श्रीभरत जी श्रीर श्रीशत्रुघ्नजी—इन सब को स्मरण करें । क्योंकि प्रेम की सीमा एवं श्रीरामजी के श्रनन्य भक्त श्रीहनुमान्जी हैं । श्रीरामजी में दढ़ विश्वास रखने वाले तथा परम प्रेमी श्रीसुग्रीवजी हैं । श्रीरामजी को ही सर्वस्व मानने वाले बीर शिरोमणि श्रीश्रङ्गदजी हैं । दढ़ विश्वासी एवं श्रीराम जी के भरोसे निर्भय चित्तवाले भक्तराज श्रीविभीषणजी हैं भक्तों में श्रग्रगएय श्रीरामजी के द्वितीय विग्रह विश्वभरण पोषण-कर्ता भीमरतलालजी हैं। श्रौर भागवतिशरोमिए श्रीभरतजी के दृढ़ भक्त श्रीसीतारामजी के परम सनेही शत्रुश्रों के संहारकर्त्ता श्रीशत्रुष्टनजी हैं। इसी प्रकार श्रीराम नाम के माहात्म्य के ज्ञाता एवं श्रीरामचित्रित्र के वक्ता महिष श्रीवालमीकिजी का स्मरण करें। तात्पर्य्य यह है कि जब जिनका स्मरण करें तब उनके गुण स्वरूप को पूर्णतया चित्र में धारण करले । इससे साधक को श्री सीतारामजी की सेवा का पूर्ण श्रीधकार श्रीर भक्ति का साभ होता है।। ह।।

सुलोचन-सुभद्रो च सुचन्द्र-जयसेनकौ । वरिष्ठ-शुभशीलो च अनङ्ग रसकेतुको ॥ १०॥ एतेऽष्टो मंत्रिपुत्राःस्यू रामसेवापरायणाः।

श्रर्थ—(१) सुलोचनमणि (२) सुमद्रमणि (३)सुचन्द्रमणि (४) जयसेनमणि (५) बिरष्ठमणि (६) शुभशीलमणि
(७) अनङ्गमणि और (८) रसकेतुमणि—ये आठों काम
को लिजत करने वाले सुन्दर कुमार आठों मिन्त्रयों के
पुत्र हैं। श्रीरामजी के सखा हैं। सदा श्रीरामजी की सेवा
में तत्पर रहते हैं। अतएव इन आठों का नित्य स्मरण
करना चाहिए। इन सबके नामों में मणि शब्द की योजना
रहस्य के ज्ञाता, उपासक-भक्तों के सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है,
क्योंकि भक्ति-रहस्य के अन्तर्गत तक्त्वों को भक्त ही
जानते हैं।। १०।।

लदमणा श्यामला हंसी सुगमेति चतुर्विधा। वंशध्वजा चित्ररेखा तेजोरूपेन्दिरावली।।११॥ स्त्रियः पुंसस्स्वरूपेण सख्यमात्रेण सेविताः। दास्यष्टोनिगमेप्रोक्ताःपुंसोरूपेण सेविता॥१२॥ निगमा सुरसा वाग्मी शास्त्रज्ञा बहुमङ्गला। भोगज्ञाधर्मशीलाचनित्यसेवाविधायिका॥१३॥

श्रर्थ-पुनः (१) श्रीलक्ष्मणाजी, (२) श्रीक्यामलाजी, (३) श्रीहंसीजी, (४) श्रीसुगमाजी, (५) श्रीवंश-ध्व जाजी (६) श्रीचित्ररेखाजी, (७) श्रीतेजोरूपाजी, (८) श्रीहिन्दरावलीजी, ये श्राठ सखी हैं। समय समयपर पुरुषस्प यारण कर श्रीसीतारामजीकी सेवा करती हैं। क्योंकि सख्यमात्र से सेवित हैं, श्रर्थात् शृङ्गार श्रीर सख्य रस, दोनों की पारस्परिक मेत्री है। इस कारण से जहाँ जैसा काम पड़ता है, वहाँ उसी तरह ये सेवामें परायण होती हैं। इसी कारण से 'सखा-सखी' शब्द भी दोनों में एकही समान है। पुनः श्राठ दासियां हैं, जिनका मेद रसोंके विधान करनेवाले शास्त्रों में वर्णन हैं। ये भी पुरुषस्प से, समय-समय पर श्रीसीता-रामजीकी सेवा करती हैं। इनके नाम ये हैं:—।। १२।।

(१) निगमाजी, (२) सुरसाजी(३) वाग्मीजी, (४) शास्त्रज्ञाजी, (५) बहुमङ्गलोजी, (६) भौगज्ञाजी, (७) धर्म-श्रीलाजी । चकार से विचित्राजी को लेना । ये सब नित्यही सेवा-विधान करनेवाली हैं। इनका भी स्मरण नित्य करना चाहिए। इसका प्रमाण 'सुन्दरी-तन्त्र' में श्रीशतानन्दर्जी के प्रति श्रीसनत्कुमारजी के वचन में है।। १३॥

ततो जलाशयं गत्वा स्नानं कुर्यादिधानतः। सरयूश्च सरिच्छ्रेष्ठांध्यात्वा सर्व जलेषु च ॥१४॥

श्रर्थ — प्रातः स्मरण के बाद साधक जलाशय में जाकर विधान के साथ स्नान करें। स्नान का विधान पटल पदिति में लिखा है। उसी विधानसे स्नान करें। जहाँ कहीं स्नान करें वहीं पर श्रीसरयूजी का, जो सब सिरतों में श्रेष्ठ हैं। स्मरण करें श्रर्थात् यह विचार करें कि श्रीरामजी के नेत्रों से निःसृत करुणाप्रवाहवाली श्रीसरयूजीमें में स्नान कर रहा हूं॥ १४॥

अयोध्यायान्निवासं च यत्रकुत्रस्थितोऽपिवा। स्नानं कुर्वीतगायत्र्यामूर्धनि जलनिषेचनम्।१५।

ऋर्थ — श्रीरामोपसकों को चाहिए कि प्रारब्धकर्म वश्च बहाँ, जिस देश, जिस ग्राम में रहें, वहाँ पर अपना निवास श्रीअयोध्याजी में मानें अर्थात् अपने निवास-स्थल में ही श्रीअयोध्याजी को समभौ। यह भावना करे कि में श्री-अयोध्याजीमें बसा हुआ हूँ। स्नान-समय गायत्री-मन्त्र से स्वर के ऊपर कुंभकमुद्रा से जल-सिश्चन करें।। १५॥ ततः संध्यां प्रकुर्वीत प्राणायामपुरः सरम् । तर्पण्ञ ततःकुर्याद्गायत्र्यावानिजेनवा ॥१६॥

श्रर्थ—फिर, प्रागायामपूर्वक सन्ध्या करें। ततः गायत्री से श्रथवा निज मन्त्र से तर्पण करें। निजेन के स्थान पर मंत्रेण—का श्रध्याहार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सन्ध्या—समय श्रीराम गायत्री का जए करें श्रीर कुछ मंत्र का भी जप करें।। १६॥

ततो वस्त्रपरीधानं कुर्यानमंत्री विधानतः। जर्ध्यं बुंड्रादिकं सर्वं तिलकं नामपूर्वकम्।। १७॥

श्रर्थ—जिस साधक को श्रीरामजी का मंत्र प्राप्त हुआ है वह सन्ध्या के अनन्तर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर द्वादश अङ्गो में श्रीरामजी के नाम स्मरण पूर्वक ऊर्ध्वपृंड्रादि सब तिलक करें।।१७।। इस क्लोक में परिधानं के जगह पर परीधानं कियागया है वह छन्दो भङ्ग मिटाने के वास्ते। श्रल—इत वालों का यह सिद्धान्त है श्रिपमाषंमषं कुर्यात् छन्दो भङ्गं न कारयेत्।

मुद्रादिधारगां कार्यं नामाचर-विधानकम् । ततः प्रविश्य देवस्य गृहद्वार-विमोचगम् ॥ १८॥

अर्थ उसी विलक के समय श्रीरामजी के नामाचर

का विधान है जिस में ऐसी मुद्रा धनुर्बाण आदि जो राम नामाङ्कित हों धारण करें। इस प्रकार बाह्य चिन्हों को बारक करके अपने इष्ट देव श्रीरामजी के मन्दिर में प्रवेश करें और तीन ताली देकर मन्दिर के द्वारको खोले। फिर मन्दिर में जाकर विधिपूर्वक पूजन करें। यह बाह्य पूजन का क्रम दिख लाया। अब मानसी पूजा का क्रम आरम्भ करते हैं अर्थात् ऊर्ध्ह्र पुंड़ादि धारण ऊरने के बाद साधक सावधानतापूर्वक बैठकर एकाग्रचित्त से प्रथम श्रीअयोध्याजी का ध्यान करें जैसा कि 'ध्यान मञ्जरी' में स्वयं श्रीअग्रम्वामीजीने वर्णन किया है।। १८।।

अयोध्यानगरश्चेव एकविंशति योजनम् । लितकुएडोद्भवं तत्र साकेतवनसन्निधो ॥ १६॥

ऋर्थ-इक्कीस-योजन-व्यापी अयोध्यानगर काध्यान करें। यद्यपि श्रीवाल्मीकीय रामायणमें बारह योजन लम्बी और तीन योजन चौड़ी अयोध्याजी की सीमा वर्णन की गई है और यहाँ पर इक्कीस योजन का शिस्तार लिखा है तथापि आजकल की लौकिक प्रथा के अनुसार ८४ कीस की परिक्रमा श्रीअयोध्याजी की मानी जाती है। श्रीअप्रस्वामीजी की सम्मति में यही सीमा श्रीअयोध्यापुरी की है। उसश्री अयोध्यापुरीमें परम मनोहर श्रीलितकुएड है जिसका उल्लेख अशोकधन के भीतर 'ध्यान मञ्जरी' में हुआ है।। १६॥ तन्मध्ये मन्दिरं रम्यं चतुर्द्वारं मनोरमम्। रत्नवेदी च तन्मध्ये पुनः पद्मदलाष्टकम्।।२०॥

अर्थ-उसी अशोकबनके मध्य एक कल्प वृत्त है-यद्यपि सभी वृत्त देव-तरुवरों को लज्जित करनेवाले हैं, तथापि, यह विलक्ष है। उस कल्पवृत्त के पासही अधोभाग में मिणिमय मनोरम भएडप है, मन्दिर बना हुआ है, जिसकी चारों-दिशाओं में द्वार हैं। उसके बीच में रत्नमयी वेदी है, उस वेदी के मध्य सिंहासन है, जिसके आठ पाये हैं:—(१) धर्म, (२) ज्ञान, (३) वैराग्य, (४) ऐश्वर्य, (५) अधर्म, (६) अवेराग्य, (७) अज्ञान और (८) अनेश्वर्य्य, — येही आठ पाये हैं, अर्थात् आधार-स्तम्भ तंत्र-शास्त्र में लिखे हैं। उस सिंहासन के मध्य मिख्यय अप्टदल-कमल है। कमलके मध्य कर्णिका है। उस कर्णिका में प्रथम मकार चन्द्रबीज है, पुनः अकार भानुबीज है, पुनः ऊपर के भाग में रकार बह्लि (अप्रि) चीज है। उसी अप्रिमण्डल में श्रीसीतारामजीका निवास है, यथा—"श्रीसीतारामौतन्मयावत्र, अस्यार्थः रेफो विबीजः।" इस वैदिक व्रमाणसे रेफ में श्रीसीतारामजीका ध्यान करना लिखा है। और भी "वह्निमध्येम्मरेद्र्षं"— इसमें भी बह्धि-मण्डल में ही श्रीसीतारामजी विराजमान हैं। वह सक्ष्म विद्व-मगडल उप्ण नहीं है, किन्तु, कर्णिका ही में चन्द्र, भानु, अग्नि, ये तीन मुद्रायें वर्णन की गई हैं।।२०।।

सीतारामोसमासीनो सख्यष्टक-सुसेवितो । वामरेः छत्र व्यजनेस्ताम्बूलेः पुष्पमाल्यकेः ॥२१॥

अर्थ-उसी कर्णिका पर आठ सखियों से सेवित श्री-सीतारामजी विराजमान हैं। किसी पुस्तक में, "सखिदास सुसेवितो,"—यह पाठ भी है। इससे सखी, सखा, दास, इन सब से सेवित श्रीसीतारामजी विराजते हैं। दिच्या में चमर, पिक्चम में छत्र, उत्तर में, व्यजन लिए श्रीभरतादि श्राता तथा अन्य सेवक-पिरकर सब ताम्ब्रल, पुष्पमाला इत्यादि लिये सेवा कर रहे हैं। सिवयों की सेवा मूल में स्पष्ट है, जैसे:—

ईशाने लक्मणा ज्ञेया पूर्वे च श्यामला तथा। आग्नेयेऽधिष्ठिताहंसीयाम्येचसुगमा तथा।।१२॥

अर्थ-ऊपर आठ सिखयों से सेवित कह आये हैं, यहाँ उनका क्रम दिखलाते हैं। ईशान कोगा में श्रीलक्ष्मणाजी हैं, पूर्व में श्रीक्यामलाजी हैं, अग्निकीण में श्रीहंसीजी हैं ऑर दिखण में श्रीसुगभाजी हैं।।२२।।

वंश्ध्वजा च नैर्ऋत्ये चित्ररेखा च वारुगो।
तेजोरूपा च वायव्ये इन्दिरावल्युत्तरेस्मृता।।२३॥

अर्थ-नेऋरियकोण में श्रीवंश-ध्वजाजी हैं, पिक्चिम में श्रीचित्ररेखाजी हैं, वायव्यकोण में श्रीतेजोरूपाजी हैं और उत्तर में श्रीइन्दिरावलीजी हैं। इस प्रकार, सेवा का वर्णन करके अब, कुञ्जों के स्थानों का कथन करते हैं कि किस दिशा में किसका कुञ्ज है।।२३।।

उत्तरे लिलतकुण्डस्य लच्मणाकुञ्ज नामकम्। पूर्वेतुश्यामलाकुञ्जं दिच्गो हंस्यधिष्टिता ॥२४॥

अर्थ-उत्तर में, सेवा के सब उपकरणों से युक्त, परम रम्य श्रीलक्ष्मणाजी का कुञ्ज है। इसी तरह ललितकुण्ड से पूर्व श्रीक्यामलाजी का कुञ्ज है, और ललितकुण्ड से दिच्या श्रीहंसीजी का कुञ्ज है।।२४।।

पश्चिमे सुगमाकुञ्जं नानापुष्पैःसुमगिडतम् । पश्चिमोत्तरयोर्मध्ये वंशध्वजा च वैस्मृता ॥२५॥

अर्थ-पिक्चिम में नाना पुष्पों से मिएडत श्रीसुगमाजी का कुञ्ज है, पिक्चिम और उत्तर के बीच में अर्थात् वायव्यकीण में श्रीमती वंशध्वजाजी अपने कुञ्ज में विराजती हैं।।२५।।

उत्तरपूर्वयोर्मध्ये चित्ररेखा विराजते । पूर्वदिच्णयोर्मध्ये तेजोरूपा प्रतिष्ठिता ॥२६॥

अर्थ-इसी तरह, उत्तर-पूर्व के मध्य ईशानकोण में श्री-चित्ररेखाजी हैं और पूर्व-दिच्छा के मध्य अग्निकोण में श्रीतेजो-रूपाजो अपने कुञ्ज में प्रतिष्ठित हैं अर्थात् विराजती हैं।।२६।। याम्यवारुणयोर्मध्ये इन्दिरावलिकुंजकम्। नाम स्थानमिति प्रोक्तं साधकः परिचिन्तयेत्।२७

अर्थ-दित्तगा और पिक्चम के मध्य अर्थात् नैऋत्य-कोण में श्रीइन्दिरावलीजी हैं। इसी तरह, स्वियों के नाम और उनके स्थान (कुञ्ज) कहे गये हैं। साधक इनका चिन्तन एकाग्रचित होकर करें।।२७॥

तथैव माधवीकुगडोत्तरे कुञ्जे सुलोचनः।

सोभद्रं कुञ्जमीशाने तथा पूर्वसुचन्द्रकः ॥२८॥

अर्थ-अब आठ सखाओं के कुञ्जों का वर्णन करते हैं। जैसे, ललितकुएड के आठों तरफ आठ सखियों के कुञ्जें हैं, वैसे ही, माधवीकुएड के आठों तरफ आठ सखाओं के कुञ्जें हैं। माधवीकुएड के उत्तर कुञ्ज में श्रीसुलोचन जी हैं, ईशानकोण में श्रीसुभद्रजी का कुञ्ज है और पूर्व में श्रीसुचन्द्रजी का कुञ्ज है ॥२८॥

आग्नेये जयसेनस्य वरिष्ठस्यतुद्विगो ।

नैऋत्ये जयशीलस्य वारुणेऽनङ्गजित्स्थितः॥२६॥

अर्थ-अग्निकोण में श्रीजयसेनजी का कुञ्ज है, दिल्ण में श्रीवरिष्ठजी का कुञ्ज है नैऋत्यमें श्रीजयशीलजी का कुञ्ज है और पिवस में श्रीअनङ्ग-जित्जी अर्थात् जिनको श्री-अनङ्गमिण कहते हैं, वे इस कुञ्ज में स्थित हैं ॥२६॥

#### वायव्ये रसकेतुश्च स्वसेवायां च तत्पराः। अष्टौ सखायः संप्रोक्ता रामानुग्रहकांचिगाः॥३०॥

अर्थ-वायव्यकोग में श्रीरसकेतुजी का कुन्ज हैं। इस प्रकार, अपने-अपने कुन्जोंमें आठों सखा रहते हैं। समय-समय पर अपनी-अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। इस तरह, आठ सखा श्रीरामजीके कहे गये हैं, जो श्रीरामजी की सेवा ही की कांचा रखते हैं। तात्पर्य्य यह है कि श्रीराम-जी की सेवा को छोड़कर किसी भी सुख की कांचा इन सब के चित्त में नहीं होती।।३०॥

त्रयोध्यान्तः पुरे रम्ये सरयूतटमास्थिते । त्रशोकवनिकामध्ये सुरद्रुमलताश्रये ॥३१॥

अर्थ-अयोध्यापुरी के मध्य में परम रमणीय श्रीसरयृतट में स्थित अशोकविनका के मध्य, जहाँ पर अनेक
तरह के देव-वृत्त और लताओं का आश्रय है, अर्थात् चारों
तरफ अति रमणीय श्रीअयोध्यापुरी है और मध्य में श्रीअशोकवाटिका हैं, जिसमें अनेक प्रकार के चंपतार, मंदार,
कल्पवृत्त—(ये देव-वृत्त) शोभित हैं, जिनके ऊपर मनोहर,
सर्वमनोरथ पूर्ण करनेवाली, लतायें चड़ी हुई हैं ॥३१॥
चिन्तामणिमहापीठे लसत्काञ्चनभूतले ।
सर्वतः काञ्चनीभूमिदिं व्योद्यान समुद्यता ॥३२॥

अर्थ-और चिन्तामिणमय महापीठ तथा स्वर्णमयी भृमि है, जो दिब्य उद्यानों से समुदित है। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन वाल्मीकीयरामायण के उत्तरकाण्ड में है। ॥३२॥ प्राकारेश्चेव विमलेबंहुरलसमन्वितः। तन्मध्ये नगरीदिक्या सायोध्येति प्रकीर्तिता।।३३॥

अथ-बहुरत्नों से जिटत सुन्दर प्राकार हैं, अर्थात् अनेक प्रकार की मिणयों से शोभित प्राकार बने हैं उन प्राकारों के मध्य में दिव्य नगरी है, जो श्रीअयोध्या नाम से वेदों में प्रकर्षरूप से कीर्तित है, यथा—"देवानां प्रयोध्या" इत्यादि श्रुतियों में जो वर्णन की गई है ॥३३॥ मिणिकाश्वनिव्याख्या सुप्राकारेस्तुनिर्मिता । चतुद्वीरसमायुक्ता रत्नगोपुरसंयुता ॥३४॥

अर्थ-वह पुरी मिणमय तथा काञ्चन के विचित्र प्राकारों से निर्मित है और वह पुरी, चारों दिशाओं में चार द्वारों से युक्त है। द्वारों के नाम ''वैजयन्त" आदि वाल्मीकीय रामायण में प्रसिद्ध हैं। और वे दरवाजे रत्नमय गोपुर से युक्त हैं। 138॥

अन्तःपुरन्तु देवस्य मध्ये पुर्ध्याः मनोहरम् । मिणप्राकार संयुक्तं वरतोरणशोभितम् ॥३५॥ अर्थ-उस पुरी के मध्य, पूर्णप्रकाश, विचित्रक्रीड़ायुक्त देव श्रीरामजी का अन्तःपुर है, जो मिण्मय प्राकार से युक्त है और श्रेष्ठ तोरणों से शोभित है।।३५॥

तन्मध्ये मगडपंदिव्यं राजस्थानं महोत्सवम् । तन्मध्ये परमोदारः कल्पवृत्तो वरप्रदः ॥३६॥

अर्थ-उस अन्तःपुर के मध्य महोत्सवमय आनन्दमय राजस्थान दिव्य मण्डप है। उस मण्डप के मध्य चिन्तक के सब मनोरथ पूर्ण करने में परमउदार, सब तरह के वरदान देने वाले कल्प-वृत्त हैं।।३६॥

वज्राङ्मयष्टिकः श्रीमान्करुणाङ्कुरमूलकः।

षड्रसस्य च सुस्रावी वांछितार्थ समावृतः ॥३७॥

अर्थ-वज्राङ्गमय उसकी शरीर-यण्टि है, अर्थात् हीरामणिमय उसके शरीर की सब बनावट है, इसी से परम श्रीमान है। और करुणागुण विशिष्ट उसका श्रंकुर और मूल है। तात्पर्य्य यह है कि उस कल्पवृत्त का समुद्भव श्रीरामजी की करुणा से ही है। और पञ्चरस एवं छठवां सब में रहनेवाला प्रेमरस का उसमें सुस्नाव है अर्थात् प्रेम रस मानो चू रहा है तथा साधक के वाञ्छितार्थ से समा-वत है, अर्थात् ध्यान-कर्त्ता जिस वस्तु की चाह करता है, उसको वह शीबही प्रदान करता है।।३७।। दानस्वभाव सततंस्थितिमौनगतिर्जयः। इन्द्रनीलमणिप्रख्यो नित्यः सूचमसुपत्रकः॥३८॥

अर्थ-यह निरन्तर दान-स्वभाव है। भाव यह कि जो जिस मनोरथ से उस कल्प-वृत्त का ध्यान करता है, उसके देने का इसका निरन्तर स्वभाव है। यह सदा एक जगह पर स्थित रहता है और इसकी मोनगित है। यह मुखर नहीं है कि बकवाद किया करे। इसीसे इसके ध्यान से, साधक मन की गित पर विजय प्राप्त कर सकता है। और इन्द्र-नील-मिण के समान उसका वर्ण है और छोटे-छोटे सुन्दर मनोहर उसके पत्र हैं ॥३८॥ धर्माथकाममोन्तादि-स्कंध-शाखा-समुन्छित्रतः। प्रवाल-मञ्जरीरम्यश्चानन्द-पुष्पसंचयः।।३६॥

अर्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोजादि फल उसके स्कंधशाखा हैं, जिनसे वह सम्यक् प्रकार उन्नित को प्राप्त हो रहा है। प्रवाल के पत्र और मञ्जिरयों से अति रमगीय है और आनन्दमय पुष्पों का उसमें संचय है।।३६॥ चिन्तामिणफलोत्पत्तिः करोतु वांछितंहिवः।

सरिताजलकल्लोलिवलोलनिलनीकुलम् ॥४०॥

अर्थ-चिन्तन करते ही वांछितफल देनेवाली चिन्ता-मणि, जिससे सब फलों की उत्पत्ति है, वेही उसके फल हैं और जो सब फलों को देनेवाली हैं, उस चिन्तामणिमय वह कल्प-वृत्त, हे साधको ! आपके मनोरथ पूर्ण करनेवाला होवे. यह श्रीअग्रस्वामीजी आशीर्वाद देते हैं। उसी कल्प-वृत्त के निकट सरिद्वर श्रीसरयूजी जल कल्लोल-विलोलित अर्थात् चंचल हैं और कमल-कुल से अति रमणीय हैं।।४०।। तुलसी-पुष्पसौरभ्य-नित्योत्सव-सुमगिडतम् । वासन्तीचम्पकाशोक-पारिजातमहोद्यतम् ।।४१।।

अर्थ-तथा, तुलसी पृष्पों के सौरम से सुवासित, नित्य उत्सव से मिण्डित, वासन्ती लताओं से वेष्टित एवम् चम्पक, अशोक और पारिजात आदि महावृद्धों से शोभित हैं।। मालतीयृथिकाम्भोजकुन्द-मन्दार-सेवितम्। केतकीमिक्किको झासत्कदम्बतरु-मिण्डितम्।।४२॥

अर्थ-और भी अनेक तरह के लताओं अर्थात् मालती, ज्हीं, कमल, कुन्द, मन्दार आदि (प्रफुल्लित बच्चों) से सेवित, केतकी, मिल्लिका आदि से उद्घासित और फूले हुए कदम्ब बच्चों से मिएडत वह वन है।।४२॥

कदम्बकाननेरम्ये लतामग्डपमध्यगे । मत्त भ्रमर गुंजार कोकिलारव-सङ्कुले ॥४३॥

अर्थ-उस परम रमणीय कदम्ब वन में, जो लता मगडपों के मध्य अवस्थित है, अमरों का गुञ्जार हो रहा है और कोकिलाओं के मनोहर शब्दों से वह संकुल हो रहा है ॥४३॥ वहां जिसारिकाश्रेष्ठशब्दिते शुककूजिते । वृद्धगुलमधनच्छायाकुञ्जपुञ्जमधुस्रवे ॥४४॥

अर्थ (वह वन) मयूर, भ्रमरी, सारिका, — और शुक इन सब के मनोहर शब्दों से मण्डित है, वृच-गुल्मों की सघन छाया से सम्पन्न है। अनेक तरह के विभाग सहित कुञ्जों का समृह शोभित है, जिसमें सुगन्धित मधुका स्नाव हो रहा है, अर्थात् वृच्चों से मधु चू रहा है।।४४॥ नृत्यन्मयूरनिकरे नानापिच्चिवराजते। सरयूजलकह्मोलसङ्गारुतसेविते।।४५॥

अर्थ-नृत्य करते हुये मयूरों का समृह शोभा दे रहा है। और भी नाना तरह के पित्तयों से विराजित है। श्री सरयुजलके कल्लोल से मिले हुये पवन से सेवित हैं॥४५॥ प्रफुल्लकमलप्रख्ये मरन्दामोदमेदुरे। तत्रप्रसूनशयने समासीनान्तु जानकीम् ॥४६॥

अर्थ सौरभ (आमोद) और मकरन्द से भरे खिले हुए कमल के समान ही (ऐसे) कमलदलों की शय्या पर (जिनमें मरोवर के नवविकसित कमलों की पंक्तियों से तनिक भी अन्तर नहीं है, जो तनिक भी नहीं मुर्भाए हैं) उसपर श्रीविदेहराजनन्दिनीज विराजी हुई हैं। ऐसा चिन्तन करें।

## तांवियुन्निकराभासां सीमन्तापीडकुन्तलाम्। सम्पूर्णचन्द्रवदनां चारुहासाधरप्रभाम्।।४७॥

अर्थ- वे समृह विजली के समान प्रकाशित हो रही हैं। और सीभाग्य के सचक सीमन्त, (जिसे मांग कहते हैं, उससे) जिनके केश बहुत सुन्दर शोभित हो रहे हैं। सम्पूर्ण चन्द्रमा के समान, सर्वाह्लादक, तापहारी, जिनका वदन है ऐसी श्रीरामप्राणवल्लमाज् मनोहर, परमसुन्दर, अति पवित्र, सोहावनहास युक्त अधरों को प्रभा से शोभित हैं।।४७॥ सुदन्तीम्पद्मपत्राचीं सुनासां चपलश्रुवाम्। स्वर्णकुगडलिनभीतकपोलयुगलिश्रयम्।।४८।।

अर्थ-हास के समय दन्त-पंक्ति की छटा सब भवन में छा रही है, इसीसे सुदन्ती कहा। पद्मपत्र के समान सुन्दरसुखद चितवनवाले युग्म नेत्र हैं, शुक तुएडक विनिन्दक नामा है, प्रिय के साथ कुछ रसमय भाव भरे चपल श्रृ होरहे हैं और स्वर्ण-कुएडलों से विशेष रूप से युगुल कपोलों की श्री प्रकाशित हो रही हैं।।४८।। नानामिणिगणाकीर्णाहाराविलिविराजिताम्। प्रफुक्षकमलप्रख्यमृदुपादोपशोभिताम्।।४६।।

अर्थ-तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य मिणगणों से पूर्ण

हारों की पंक्ति से विराजित हैं एवं नवीन फूले हुये कमलों के समान मृदु चरगारिवन्दों से अतिशोभित हो रही हैं 118811

नानाऽलङ्कारसंयुक्तां सर्वसौन्दर्य्यशालिनीम् । आश्लिष्टाङ्गींचहरिगा सर्वाङ्गी रामवल्लभाम् ॥५०॥

अर्थ-और भी नाना तरह के अलङ्कारों से युक्त हैं,
माव यह कि स्नेह भरी सिखयों ने अपनी रुचि से नाना
तरह के विचित्र शृङ्कार किये हैं और स्वतः आप भी सर्व
सौन्दर्ध्यशालिनी हैं, अपने आश्रितों के सब तरह के
क्लेशों को हरनेवाले श्रीरामजी से आञ्च्लिप्ट हैं (अर्थात
प्रातःकाल जागकर दोनों प्रिया-प्रियतम, स्नेह में भरे,
परस्पर मिले हुए हैं नायिका-शिरोमिण आपका मुग्ध भाव
ही, सब शोभा का तथा गुणोद्रेक के गौरव का सचक है।)
ऐसी श्रीरामबिल्लभाज् श्रीविदंहराजनन्दिनीज् का, साधक
को चिन्तन करना चाहिए।।४०।।

रतिलीलासमाकृष्टस्फुरदलकसंयुताम् । ध्यात्वादेवीं वरारोहां साधकस्तत्परोभवेत् ॥५१॥

अर्थ परम्पर की स्नेहमयी रितलीला से समाकृष्ट होने के कारण अलकें बिथुर रही हैं, उनसे संयुक्त बरारोहा द्वी, दिव्यगुण लीला-सम्पन्ना श्रीरामबल्लभाजू का ध्यान कर साधक अपनी सेवा में तत्पर होवे। अर्थात् आचार्य्य

से प्राप्त हुए भाव के अनुसार तीन दगड रात्रि के रहते ही सा धक यह चिन्तन करें कि तीन दगड रात्रि के शेष रहते राजद्वार पर दुन्दुभी का शब्द होता है, (जिसको सुनकर) सभी धार्मिक जनता उठकर प्रातःकाल के धार्मिक कार्य में तत्पर हो जावै. यह सूचना देते हुए महाराज चक्रवर्तीजी की आज्ञासे वह राज दुन्दुभी राजद्वार पर बजती है। उसकी ध्वनिको सुनकर श्रीकनक-भवन के प्रथम त्रावरण में रहने वाले गायकगण भी जागकर मधुर स्वर से मृदङ्ग, बीगा, सितार, तम्बूरा आदि लेकर गान करने लगते हैं, इसी तरह वंश प्रशंसक वन्दीजन भी अपने अपने काव्यों से सेवा करने लगते हैं। और भीतर अन्तःपुर में, उस ध्विन को सुनकर सब परिकर गण निद्रा को छोड़कर अपनी-अपनी सेवा में सावधान होते हैं। उसी समय किसीने आकर श्रपने को भी उठाया और दन्तधावनादि सब कृत्यों से निवृत्त एवं सुसिन्जित करके ले चला। आचार्य से मिलकर साधक, प्रातः समय, सेवा में उपस्थित होता है। उसी समय का (यह दिव्य-दम्पति का) ध्यान वर्गन किया गया है। वह अपने अपने श्राचार्योपदेशानुकूल रस के श्रनुसार भावना करे।। ५१।। लच्मणा श्यामला हंसी सुगमाश्च चतुर्विधाः। स्त्रियःपुंसः स्वरूपेगा सख्यमात्रेगा सेविताः। ५२।। अर्थ-पुनः पूर्व में कहे हुए प्रकरण को वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रीलक्ष्मणाजी, श्रीक्यामलाजी, श्रीहंसीजी श्रीर श्रीसुगमा बी, ये चार प्रकार की परम चातुर्यवाली सखियाँ, समय-समय

पर, पुरुष-स्वरूप को घारण कर, अर्थात् कभी स्त्रीरूप से कभी पुरुषरूप से सेवा करती हैं। ये सब सख्यमात्र से सेवित हैं, अर्थात् शृङ्गार सख्य की मैत्री है इस कारण जिस समय जैसा काम पड़ता है उस समय वैसी सेवा करती हैं। वस्तुतः चेतन जीव न स्त्री है न पुरुष है, वह सच्चिदानन्द-स्वरूप श्रीरामजीकी सब विधि सेवा का अधिकारी है, जैसा कार्य तथा रुचि होती है, वैसा होकर सेवा करता है। महर्षि अगस्त्यजी अपनी संहिता में लिखते हैं। यथा—'यादशीरामवाञ्छास्यात्तादशाहिभवन्तिते अर्थात् जैसी प्रभु की इच्छा होती है, वैसाही स्वरूप धारण कर दिव्य दम्पति श्रीसीतारामजी की सेवा वे करते हैं। यही जीव का कर्तव्य है। पुनः ब्रह्मसूत्र एवं श्रुति में ऐसा लिखा है यथा-'संपद्याविभविः' इति ब्रह्मसूत्रे। 'एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी-रात्समुत्थायपरं ज्योतिरुपसभ्पद्य स्वेनरूपेशाभिनिष्पद्यते' एष श्चात्मात्रपहत पाप्माविजरोविमृत्युर्विशोकः श्रिपपासोविजिघत्सः सत्यकामः सत्यसंकल्पः । इति श्रुतिः। अर्थात् यह जीवात्मा मुक्त होने की योग्यता प्राप्त करने पर इस शरीर से निकलकर परमज्योति परमात्मा को प्राप्त होकर अपने रूप से प्रकट होता है। तब इस जीवआत्मा में परमात्माके ये आठ गुण प्राप्त हो जाते हैं-परमात्मा के अष्टगुगा-(१) पापों से रहित होना (२) जरा से रहित होना (३) मृत्यु से रहित होना (४) शोक से रहित होना (५) पिपासा से रहित होना (६) भोजनादि इच्छा से रहित होना (७) सत्य-काम और (८) सत्य-संकल्प इत्यादि गुण प्रकट होते हैं। जिससे वह जो संकल्प करता है, उसी की प्रकट कर लेता है। एक, तीन, दस, सी, हजार एवं अनन्त रूप धारण कर सकता है। यथा-'एकधा भवति' दशधा त्रिधा, श्रतधा, सहस्रधा' इति श्रुतिः। तात्पर्य यह है कि सत्य संकल्प होने से जैसा चाहै जिस अवस्था वाला एवं जिस प्रकार का चाहे अपना रूप बना सकता है।। ५२।।

दास्यष्टी निगमे प्रोक्ताः पुंसोरूपेण शोभिताः । निगमा सुरसा वाग्मी शास्त्रज्ञा बहुमङ्गला ॥ ५३॥

श्रर्थ—इसी तरह रस-विधायक निगम शास्त्र में कही हुई श्राठ दासियां भी पुरुष रूप से शोभित होकर सेवा करती हैं। उनके नाम ये हैं-श्रीनिगमाजी। श्रीसुरसाजी। श्रीवारमीजी। श्रीशास्त्रज्ञाजी। श्रीबहुमङ्गलाजी। ५३॥

भोगज्ञा-धर्मशीला च नित्य-सेवा-विधायिकाः। पुनः सेवाविधिंध्यात्वा प्रेमानन्देन साधकः॥ ५४॥

श्रर्थ-श्रीभोगज्ञाजी श्रोर श्रीधर्मशीलाजी—ये श्राठों नित्य सेवा का विधान करने वाली हैं। यहाँ इनके पुनः वर्णन करने का तात्पर्थ श्रीश्रग्रस्वामीजी का यह है कि सब रसों से प्रभुकी सेवा करने का श्रिधकारी चेतन जीव हैं। इस तरह से एवं प्रेमा नन्द से सेवा-विधि का साधक ध्यान करें। श्रब प्रस्तुत प्रसङ्ग को पुनः वर्षान करते हैं।। ४४।। प्रविष्टितं सखीयूथैर्दासीबृन्देः सुवेष्टितम्। तंविधिंहृदयेध्यात्वा सेवांकुर्याद्यथोचिताम्॥ ५५॥

अर्थ सखीवृन्दों से और दासी वृन्दों से सुवेष्टित श्रीसी-तारामजी का ध्यान कर उस विधि को अच्छी तरह हृदय में बैठाते हुए अपने स्वरूप के अनुसार उचित सेवा करे।। ५५॥ जानक्यासहितंरामं नित्यंसेवेतु मानसे।

इत्यादि चरितं दिव्यं ध्यानंकृत्वा सुसाधकः ॥ ५६॥

श्रर्थ-श्रीजनकराजकुमारीजू के सहित श्रीरामजी का मन में ध्यान करते हुए नित्य सेवा करे श्रर्थात् मानसी सेवा में कहे हुए दिच्य चरितों का ध्यान कर साधक वाह्य सेवा का प्रारम्भ करे। इस तरह मानसी सेवा का वर्णन कर श्रव पुनः बाह्य सेवा का वर्णन करते हैं।। ५६।।

शङ्खादि पाद्यं कृत्वा तु जयशब्दं च नामिः। राममृतिश्च शयनादात्रौ निदाविमोच्चणम्।। ५७॥

अर्थ-शङ्ख आदि पार्षदोंका पूजन कर अर्ध्य पाद्यादि पात्रों को चन्द्रन तुलसी आदि से युक्त कर' जल को पञ्चपात्रों में रख कर और आचमनी से जल लेकर अपने ललाटपर्यन्त लेजावें और के विरजे आगच्छ आगच्छ' यह कहकर आचमनी के जल को थोड़ा-थोड़ा पाँचो पात्रोंमें छोड़ दे। पुनः सुरभी मुद्रा और मत्स्यमुद्रा से पाँचों को वेष्टित कर देवे। फिर प्रश्च के नामोंका उच्चारस करते हुए 'जय' शब्द बोल कर रात्रि में शयन कराई हुई श्रीसीतारामजी की मूर्ति का उत्थापन करें । यह निद्राविमी-

प्रज्ञाल्यमुखपद्मं च पादुकाश्च समर्पयेत्। गण्डूषार्थं जलंदत्वो कर्पूरादि सुवासितम्॥ ५८॥

त्रर्थ-फिर मन से अथवा प्रत्यत्त मृर्ति को दन्त-धावन कराकर मुख कमल का प्रचालन करे। वह क्रम इस प्रकार से हैं कि शयन कुञ्ज से बल्लभ कुञ्ज में जाने के लिए स्वर्णमयी रत्नों से जटित दिव्य पादुका युगल सरकार को समर्पण करें और कर्परादि से सुगन्धित जल को दोनों प्रभु के सामने स्थापित करें। वह जल गएड्यार्थ अर्थात् कुल्ला करने के लिये समभना चाहिए।। ५८॥

रत्नपीठोपरिन्यस्य दन्तकाष्ठं समर्पयेत्। इादशांगुलमानं च चीरबृच्च समुद्रवम्। ५६॥

श्रर्थ-वल्लभ-कुञ्ज में रत्नमय सिंहासन पर दोनों प्रभुश्रों को विराजमान कराकर दन्तकाष्ठ समर्पण करे श्रर्थात् श्रभ-काष्ठ की दन्त धावन कूची बनाई हुई, सुगन्धित मसाला से युक्त द्वादश श्रंगुल प्रमाण दूधवाले वृत्तों की दन्त-धावन समर्पण करे।। प्रहा।

रदिजिह्वाविशुद्धिं च कारयेत्सुजलैः पुनः। वस्त्रप्रावर्तनं कार्यं सुगन्धितैलमर्दनम्।।६०॥ अर्थ—उसी से दन्त और जिह्वा की शुद्धि युगलसरकार को करावे। पुनः सुन्दर सुगन्धित एवं पवित्र जल से मुख आदि का मार्जन करावे। फिर वस्त्र का प्रावर्तन करें, अर्थात मनमें यह भावना करें कि मुख का प्रोच्चण कर रहे हैं। पुनः सुगन्धित तेल से मूर्ति के अङ्गों का मर्दन करें। अग्रीर मानसी सेवा में इस प्रकार भावना करें कि दोनों सरकार स्नान-कुञ्ज में पधारे हैं। वहां भावना करें कि दोनों सरकार स्नान-कुञ्ज में पधारे हैं। वहां पर वस्तों को उतार कर अङ्गों में केसर, कर्पूर, अतर, चिरौंजी, सरसों इन सबको पीस कर उपटन लगाया गया फिर सुगन्धित तेल से अङ्गों का मर्दन हुआ।। ६०।।

सुवासितजलैः स्नानं दध्यामलक संयुतम्।

अङ्गसम्मार्जनं वस्त्रेर्वस्त्रयुग्मं ततोददेत्॥ ६१॥

अर्थ-अपने रसके अनुकूल दोनों सरकार को पृथक पृथक अपनी अपनी कुञ्जों में अथवा एकही साथ स्नान कराया गया, पूर्व में दिध-आमलक मलकर इसको स्नान के प्रथम समभना चाहिए। स्नान के बाद सुन्दर कोमल वस्त्रों से युगलसरकार के अर्ज़ों का मार्जन होता, है अर्थात् अङ्ग पोंछ दिये जाते हैं। फिर, दो वस्त्र समर्पण करें ॥६१॥

अगदशें वीचितमुखं तिलकादि प्रकल्पनम् । केशसम्मार्जनंकुर्यात् पूजाकरणमुत्तंमम् ॥ ६२॥

अर्थ-पुनः श्रृङ्गार-कुञ्ज में लेजाकर आदर्श (दर्पण) में मुखावलोकन और तिलक आदि की प्रकल्पना करें। उत्तम उपकरणों को समर्पण करे।।६२॥ वेषंकुर्यात्ततोमन्त्री दिव्यभूषगामगिडतम्। ततोनीराजनंकुर्यान्मङ्गलारोप पूर्वकम् ॥ ६३॥

शर्थ इसीतरह शृङ्गारकुञ्ज में वेष श्रर्थात् दिव्य वस्त श्रीर भृष्णों से शृङ्गार होता है। फिर अनेक तरह के व्यञ्जन श्रर्थात् दिंध, तरकारी, श्रचार श्रादि श्रीर पक्वान्न दोनों सरकार को भोग लगावे। पुनः जलपान, श्राचमन श्रादि कराकर, सिंहासन पर पथरा कर श्रारती करे। इसी को नीराजन कहते हैं। यह नीराजन मङ्गलारोप पूर्वक होता है। इस तरह वाह्य पूजा के सिंहत मानसी पूजा का भावानुसार सब रसों के श्रनुकूल दिग्द र्भन कराया गया। श्रव इस तरह भावानुसार सेवन के प्रकार को दिखाते हुए पुनः श्रीभिथिलेश नन्दनीज् को प्रणाम करते हैं। इसके पहिले श्रीकनक भवन में श्रीसीतारामजी का ध्यान करते हैं। ६३।।

सौवर्गोभवने प्रश्नस्तश्यने भ्राजिष्गु भूषान्वतौ । संयुष्टोमिथिलावधूजनगर्गोः पूर्गोन्दुबिम्वाननो ॥ श्रन्योन्यातुलसोकुमार्यविलसद्धेमाम्बुजेन्दीवरो ।

श्रीसीतारघुनन्दनौ नवरसप्रमार्द्रताङ्गोभजे॥ ६४॥

अर्थ-सौवर्ण-भवन अर्थात् श्रीकनक-भवन में प्रशंसा के योग्य वहुमृत्य वस्त्रों से युक्त प्रशस्त शयन में अतिशय प्रकाशमय भूषणों से युक्त और श्रीमिथिलाजी के वध्जनगणों से सेवित प्रिचन्द्रविभ्वक समान विकसित, आहाद कारी, त्रिताप हारी,

मुखमण्डल से शोभित अन्योन्य शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात् श्रीराजेन्द्रनन्दनज् से श्रीमिथिलेशिकशोरीज् की शोभा हो और श्रीमिथिलेशिकशोरीज् से श्रीराजेन्द्रनन्दनज् की शोभा हो रही है। इस तरह दोनों दिन्यदम्पति श्रीकनकभवनमें बिराजे हैं। रही है। इस तरह दोनों दिन्यदम्पति श्रीकनकभवनमें बिराजे हैं। सौकुमार्ग्य से भरे हुए बिशेष रूप से शोभित पीतकमल और सौकुमार्ग्य से भरे हुए बिशेष रूप से शोभित पीतकमल और नीलकमल के समान वर्णवाले श्रीसीता समेत श्रीरघुनन्दनज् नव रसों के प्रेम से पूर्ण अंगवाले दोनों को में सदा भजता हूँ। यद्यपि वीमत्स, अद्युत, करुणा आदि रसों में प्रेम ही प्रधान कहा गया है तथापि यहाँ पर पंच रस का उपलचक नवरस को जानना चाहिये। क्योंकि मिक्त में प्रधान पंच रस ही है। नवरस कहने का तात्पर्य केवल इतनाही है कि सर्व रसाश्रय श्रीसीता रामजी ही हैं।। ६४।।

निशान्तसमये प्रविश्य सखीगर्गोः सीतासमेता । स्नानं च वेष विविधं करोति रामजाया ॥ ६५ ॥

अर्थ निशा के अंत समय में सब सखीगण श्रीमिथिलेश निद्नीजी के समग्र अर्थात् पास में प्रवेश कर विविध प्रकार के स्नान वेषादि को अर्थात् शृंगारादि को श्रीरामज् की जाया करती हैं। यहाँ पर भी अथवा 'राम जाया' 'कुर्वन्ति' यह दोनों बहु वचनान्त पाठ हैं इस में यह अर्थ सब सखिगण अपना शृंगा-रादि करती हैं। इसमें शृंगार की विशेषता दिखला रहे हैं। ऐसे ही समय समय पर सब रसों की विशेषता श्रीअग्रस्वामीजी त्रक्ते ऋष्टयाम में दिखावें गे॥ ६५॥ प्रकुल्लनवचंपकोज्वलां सुकान्तिदेहाश्रयाम्।

सुनील लिलताम्बरां मिण महाईभूषोज्वलाम् ॥६६॥ अर्थ-प्रकर्ष से फूले हुए नवीन चंपक के समान उज्ज्वल सुन्दर कान्ति युक्त देह के आश्रय भूत सुन्दर नील लिलत अम्बरों से युक्त मिणमय महाई मूल्य के भूषणों से उज्ज्वल हैं॥६६॥ क्रिणत्कनक नूपुरां किलतपादपद्मद्वयाम्।

नमामि जनकात्मजां प्रियसखीकुलैः सेविताम् ॥६७॥

श्रथ-श्रोर प्रणव श्रनहदादि शब्दों को लिजत करने वाले शब्द से शब्दायमान सुवर्ण के नू पुरों को धारण किये हुए निर तिशय शोभावाले दोनों चरण कमल वाली तथा श्रपने प्रिय सखी गणों से सेवित श्रीजनकात्मजाजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६७॥ निशान्त समये प्रिय प्रणये केलिभग्नाकुलस्रजाम्।

अमितगुए विशेषिकां प्रथितकान्तपरमोत्सवाम्।६८।

श्रर्थ-पुनः निशाके श्रंत समय प्रियके साथ प्रण्य केलिमें भग्न श्रर्थात् टूटी हुई श्रथवा आकुल नाम बिछलित माला से युक्त ऐसे वर श्रेष्ठ विशेष प्रातः काल के लक्तण से युक्त और प्रथित नाम प्रसिद्ध जो कान्त का प्रेम उस से बढ़ा हुआ है उत्सव श्रानन्द जिनके हृदय में ।। ६८।।

सखीभरति प्रीतिदशैः कमलपाणिभिः।

सेवितां नमामि जनकात्मजांमधुरधीरदृष्टिप्रभाम् ६६

श्रर्थ—तथा कमल को हाथ में लिये हुए श्रित प्रीति दशा वाली सिवयों से सेवित मधुर श्रीर धीर दृष्टि प्रभाव बाली श्रीजन-काःमजाजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६६॥

प्रातः निशान्तसमये वरहेमकारी, वार्घ्यंवरव्यजन चामरधारिणीभिः। संसेवितां प्रिय सखीभिरुदीर्णशोभां, सीतांसरोरुहकरां प्रणमामिभूयः॥ ७०॥

श्रर्थ—निशान्त के समय श्रर्थात प्रभात में श्रेष्ठ सुवर्ण की भारी सुन्दर श्रीसरयू जल से भरी हुई कोई सखी लिये खड़ी हैं, कोई श्रंबर मनोहर वस्त्रोंको लिये हैं, कोई सुवर्ण दंतसे युक्त मिण-मय ब्यजन तथा चंवर को धारण किये हुए खड़ी हैं ऐसी प्रिय साखियों से सेवित बड़ी हुई शोभा वाली मनोहर सुगन्धित सद्यः तुरन्तके फूले हुए कमल को धारण किये हुए श्रीबिदेहनन्दनीजी को में पुनः प्रणाम करता हूँ ॥७०॥

सरसगन्धवियहां सरस गन्ध तैलादिभिः।

विमृष्ट मणि किंकिणी कनकरत्न हारावलीम् ॥७१॥

अर्थ-ततः सरस गन्ध युक्त दिन्य विग्रह वाली प्रिय सिवयों ने सरस गन्ध तैलादि से अंग का उवटन किया है इससे विशेषतः मार्जित मिण्मिय किंकिणी सुवर्ण और रत्नों की हारावली से शोभित ॥ ७१॥

# पुरान्तराभिशोभिते मिर्णिशिलादिविधान्तरे। सलीभिरुपगच्छतीं सरिसजाननीं चिन्तयेत्॥ ७२॥

अर्थ—तथा अभितः अर्थात् सब ओर से शोभा युक्त मैनशिलादि विविध प्रकार के पृथक पृथक रचना से युक्त भूमि में
अपनी प्रिय सिवयों से सिम्मिलित होकर दूसरे कुञ्ज में स्नानार्थ
कुएड सभीप जाती हुई कमल नयना श्रीविदेहनन्दनीजू का
चितवन करना चाहिये ॥ यहाँ पर कई क्लोकों से प्रातःकाल
का उत्थापनादि क्रीड़ा वर्णन किया गया है वह आचार्य उपदेशानुसार अपने अपने रस के अनुकूल जिसको जो प्रिय लगै
वह उस भाँति से चिन्तवन करें ॥ ७२॥

तावत्सरोवर सुखे सुबिगाहमाना, चित्रांशुकेन मृजितानन चन्द्रदेहाम्। संमृष्ट चारु चिकुरायि दिब्य गन्धेः, सिक्तान्तथैव रघुराजवधं नमामि॥७३॥

श्रथं—इसके बाद स्नानकुञ्ज गत सरोवर में सुखसे अवगाहनकर स्नान किया, फिर चित्र विचित्र वस्त्र से मुखचन्द्र तथा समस्त देहका मार्जन भया। प्रिय सखीगण दिव्य गन्धों से आपकी चारु चिकुरावली अर्थात केशों को सँवारती हैं, अतः दिव्य गन्धों से सिक्त रघुकुल के राजाधिराज श्रीरामजी उनकी वधु श्रीजनकालमजाजी को में नमस्कार करता हूँ। वधु कहने से यह जनाये कि सदा एक रस अवस्था इच्छामय रहती है ॥७३॥

ताविद्रमृष्ट तनु केशलतां सुसिक्तां, चित्रांशुकेन सरसी गत देवताभिः। चित्रारुणांचल दुकूल विभूषमाणां,

मंजीर रंजित पदां प्रणमामि सीताम् ॥ ७४॥ अर्थ—तवंतक आपकी प्रिय सहचरी आप के केश आदि की मार्जन करती हैं और चित्र विचित्र वस्तों को धारण कराती हैं उस कुञ्ज की अधिष्ठात्री सखी गण ही सरसी गत देवता हैं उन्हीं की यह सेवा है। चित्र अरुण रंग के अंचल दुक्रलों से विभूषमाण तथा मंजीर से रञ्जित पद पद्म ऐसी श्रीविदेहनन्दिनीजू को में प्रणाम करता हूँ ॥ ७४॥

भास्त्रिका रचित वर्ग , बिचित्रचित्रां, जात्येः सरस्तटभवेर्माण शब्द मृद्धिः।
मंजीर नृपुर लसन्मणिसिजितां व्रीं,

ध्याये सुमंजु गतिभिश्च बृतां सखीिभः ॥ ७५ ॥

श्रर्थ — पुनः प्रकाशमय अनेक प्रकारके धातुवों से रचित जो वर्ण विचित्र उन सबों से भी श्रांत विचित्र श्रर्थात् मुका-प्रकाशमय श्रद्धत छिब छटा को श्राप प्रगट करती हैं तथा मिण शब्द की धारण करने वाले अनेकों जाति के सरस तट में प्रगट हुए विचित्र मिणभूषणों से भूषित हैं, मंजीर नृपुरादि श्रर्थात् श्रेष्ठ मिणियों से भूषित हैं, चरणारिबन्द श्रीर उनमें प्रणव ब्रादि के गम्भीरार्थ को बोधन कराने वाले शब्दों से शोभित बरण वाली तथा सुन्दर मंज मनोहर श्रद्भुत गित वाली सखी बृन्दोंसे परिवेष्टित श्रीराजेन्द्रनन्दिनीज्को में सदा ध्यानकरता हूँ रत्नस्तम्भ शतान्विते मिणामये श्र्यानिलेंः शोभिते, ताहक चित्रितमासने सुललिते न्यस्तोपधानादिके। श्राजन्ते ऽप्रतिम प्रभाभिरिलिभिः शुद्धाङ्गकान्ति श्रियं, हृष्टां प्रष्ट सखीगगोन समुदान्ध्याये बिदेहात्मजाम् ७६

श्रर्थ — स्टर्यादिक के कान्ति को तिरस्कार करने वाले रत्नों से खिचत अनन्त स्तम्भों से युक्त तथा मिण्मिय शीतल मन्द सुगन्ध त्रिविध बयारि से शोभित ताहक भवन चित्रतम आसन के ऊपर सुन्दर लित उपधान तिकयादि जिसमें स्थापित किये गये हैं तथा जिन के समान कोई भी प्रभा वाले नहीं हैं ऐसे प्रका अमय सुगन्ध छुब्ध अलि गणों से सेवित शुद्ध अंगो की कान्ति जिनकी ऐसी प्रियतर सखीगणों की भावमयी सेवा से अति हर्ष को प्राप्त अति आनन्दमरी श्रीबिदेहात्मजाजी को में ध्यान करता हूँ ॥ ७६।।

प्रचालितांचि कमलां ललितासनस्थां,

प्रेष्टालिभिः परम वेष विभूषमागाम् ।

पत्रावली कुसुमदाममहाई भूषां,

सिन्दूर बिन्दु कवरी रचनैः सुसेव्याम्॥ ७७॥

अर्थ-पुनः स्नानकुञ्ज से शृङ्गारकुञ्ज पधारने पर प्रिय

सस्वीगण सब आप के चरण कमलों का प्रचालन करती हैं।

अतः प्रचालित चरण कमल वाली आप लिलत आसन पर स्थित
होती हैं और निरित्शय प्रिय अलिगण अपने प्रेमरस से परम

सुन्दर विभूषणों से शृङ्कार करती हैं, मनोहर सुन्दर पत्र तुलसी

आदि के और अनेकों तरह के सुगन्धित पृष्पों की माला महाई

मूल्य वाले भूषणों से आप भूषित होती हैं। ललाट में सिन्द्र

का बिन्दु तथा कवरी अर्थात् चोटी की रचनाओं से सुन्दर

सेवित श्रीजनकिशोरीजी को में नमस्कार करता हूँ।। इस पद

में यद्यपि 'ध्याये' 'नमामि' इत्यादि पद नहीं हैं तथापि द्वितीयानत

शब्दों के प्रयोग से नमामि आदि पदों का अध्याहार कर लेना

होगा ॥७०॥

देवार्चनं ततः कुर्यात्स्वात्मनः प्रियया सह। तदन्तरं प्रविश्यासी श्रीरामो मातृ सन्निधी॥७८॥

ऋर्थ—इस तरह दोनों दिन्य दम्पति स्नान शृङ्गारादि करने पर देवार्चन करते हैं। उसका वर्णन श्री अग्र प्रवामी जी करते हैं कि श्रीराम जी अपनी प्रियाज के समेत श्रीरंग जी के मन्दिर में जा कर देवार्चन करते हैं तदनन्तर माता जी के भवन में जाते हैं। यहाँ पर ७८ क्लोक से लेकर =६ क्लोक तक वात्सल्य, सख्य दास्य, इन तीनों रसों का दिग्दर्शन कराते हुए श्री अग्र प्रस्वामी जी का वर्णन है। ७८॥

घृतपक्वादिकं स्वान्नं कोशल्यादि प्रकल्पितम् । श्रीरामचन्द्रः सोमित्रिर्भरतः शत्रुसूदनः॥७९॥ त्रर्थ — श्रीकोशल्यादि सब माता त्रपने प्रिय वत्स श्रीरष्ट्र-नन्दनज् के लिये त्रानेक तरह के व्यंजनों तथा पक्वानों को तैयार रखती हैं वह कोशल्यादि प्रकल्पित सुन्दर घृतपक्वादि स्रक्ष श्रीरामचन्द्रजी तथा सुमित्रानन्दवर्द्धन श्रीलक्ष्मगाजी तथा श्रीमर-तजी त्रीर श्रीशत्रुघनजी ॥ ७६॥

नाना रसविनोदेन भुक्तंस्वैः सिविभिः प्रियैः। तदन्तरमलंकुर्याद्गज बाजि रथादिभिः॥ ८०॥

श्रर्थ—श्रोर भी सुन्दर मनोहर वयस्क रघुवंशी कुमार श्रपने प्रिय सखाश्रों के सहित वात्सल्य मय नाना रस विनोद से भोजन करके माताश्रों को सुख देते हैं इसके बाद सब सेवक गण हाथी, घोड़ा, रथ श्रादि चतुरिङ्गणी सेना को साज कर तैयार रहते हैं।। ८०।।

छत्र चामर हस्तैश्चभृत्य वृन्दैः सुबेष्टितः । ततः शस्त्रास्त्र शिद्धां च गज बाजि रथादिभिः ॥⊏१॥

श्रर्थ-भ्राता सखात्रों के सहित भोजन करने पर ताम्बूलादि सुगन्धित वस्तुवों को लेकर जब सिंहासन पर बिराजते हैं तब सेवक वृन्द छत्र चामर श्रादि श्रनेक तरह के राजोपचारों को लेकर श्राप की सेवा में उपस्थित होते हैं इसके बाद हाथी, घोड़ा रथादिकों की सेवा ग्रहण कर श्राप शस्त्र श्रस्तादि शिक्ता को ग्रहण करते हैं। यह शिक्ता श्रापकी अपने प्रिय वर्गों के सिखाने के लिये ही है। ८१। छत्रं सुलोचनो धृत्वा सुभद्रश्चामरं तथा। श्रादर्शं सुचन्द्रश्च जयसेनो ब्यजनान्वितः॥ ८२॥

श्रर्थ-जब श्रीरामजी सिंहासन पर विराजमान होते हैं तब सुलोचनजी छत्र को धारण कर सेवा में उपस्थित होते हैं। इसी तरह सुभद्रजी चामर सुचन्द्रजी दर्पण श्रीर जयसेनजी व्यजन को लेकर सेवा में उपस्थित होते हैं। इस क्लोक में एक श्रद्धर श्रिथक हैं। वह श्रेम ष्टिंद से जानना चाहिये ऐसे ही श्रन्यत्र समभना।। = २।।

बरिष्टः स्वर्गभारीं च सुशीलो बीटिकां तदा। श्रमंगजित्वड्गपागी रसकेतुर्धनुर्महत्॥ ८३॥

अर्थ - और बरिष्ठ जी स्वर्ण की कारी मिण जिटत लिये हैं और मुशीलजी सुन्दर मिणियों से जिटित पान का डब्बा लिये हैं इसी तरह अनंगजित खड्ग को लेकर और रसकेतुजी सुन्दर पूज्य धनुष को लेकर अपनी सेवा में तत्पर होते हैं। = ३।।

इत्यष्टी मंत्रिपुत्राश्च रामसेवापरायगाः। कैंकर्य्य भावः सर्वेषां समवेषाः किशोरकाः ॥ ८४॥

अर्थ—ये आठों मंत्रियों के पुत्र हैं। सदा श्रीरामजी की सेवा में परायण रहते हैं श्रीरामजी के कैंकर्य में सब का दह भाव है और श्रीरामजी के समानही राज वस्त्र भूषणों से इनका वेषहें अर्थात् श्रृङ्गारहें और किशोर अवस्था वासे हैं।। ८४।।

श्रातृभिस्सिहितः कुर्य्यान्मृगयां नाति हिंसिताम्। जीवन्तं मृगमादाय पितुरये समर्पयेत्॥ ५५॥

अर्थ-इस तरह सिंहासनासीन श्रीरामजी की सेवा वर्णन करके श्रव पुनः प्रथम वाले प्रसंग को वर्णन करते हैं श्रर्थात् माताजीसे समर्पित दिब्य पक्वान्नादि भोजन कर श्राता, सखा, दास सब को साथ में लेकर मृगया खेलने जाते हैं श्राताश्रों के सहित मृगया श्रर्थात् शिकार खेलते हैं पर वह मृगया श्रिति हिंसा-मयी नहीं है श्रर्थात् श्रन्य श्राकृत राजकुमारों के समान जीवों की हिंसा नहीं करते किन्तु राजिं बंशोचितही इस क्रीड़ाको श्राप नित्यकरते हैं श्रोर श्रनेक जन्म के पुग्य संचय वाले जीव जो मृग गोनि में प्राप्त श्रीसरयू तट पर हैं उन्हें कृतार्थ करने के लिये श्राप की यह लीला है। श्रतः जीते हुए सुन्दर मृगों को पकड़ कर ले श्राते हैं श्रीर पिताजी के सामने समर्पण करते हैं। इश्रा। प्रातमृहूर्त युग उज्ज्वल हमपीठे,

विश्राजतीं प्रियसखीभिरुपास्यमानाम्। रवश्रप्रणीत मधुरं दिधखंड सारं,

सन्मोदकादिक सुतर्पित सुप्रसन्नाम्।। ८६॥

श्रर्थ-यहां तक श्रीरामजी की दिनचर्या कह करके अब पुनः श्रीमिथिलेश किशोरीजी की दिनचर्या वर्णन करते हैं। प्रातःकाल दो मुहूर्त अर्थात् प्रहर दिन बीतने पर उज्ज्वल सुवर्ण सिंहासन पर अपनी प्रिय सिंख्यों से उपास्यमान शोमा को प्राप्त तथा श्रीकोशल्या श्रंबा श्रादिक श्वश्रुश्रों (सासुश्रों) से लाये हुए मधुर दिध खंड सार आदि तथा उत्तम मोदकादि पक्वाओं से संतर्पित होकर सुप्रसन्न होती हैं ऐसी श्रीजनकराजिकशोरीज् को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ८६॥ तामात्मजातिसहितां सुखभोजनां च, श्राचम्य चित्र बिमलासन सन्निविष्ठाम्। ताम्बूल चिव त मुखेन प्रमोदमाना-मादर्श दृष्टबद्नां प्रणमामि सीताम्॥ ५७॥

अर्थ-श्रीकौशल्या अंबा देखती है कि प्रीति में भरे हुए अपने श्रात्मज श्रीरामजी के श्राति श्रीति सहित अर्थात् च्रण भर भी कभो पृथक् नहीं रहसकतीं इससे अति प्रीति सहित कहा । अथवा अतिशय प्रसन्न चत्रिय कुमारियों के सहित सुखमय भोजन को कर के आचमन कर विमल आसन पर बिराजी हैं, प्रिय सखियों से समर्पित ताम्बूलको चर्वण कर रही हैं, इस तरह प्रसन्न कांति युक्त मुखारविंद्से प्रमोदमान हैं पुनः श्रीचन्द्रकलादि प्रिय सिब-यों से दिखाये हुए आदर्श (दर्पण) में चन्द्रवदन को देख रहीं हैं ऐसी श्रीजनकात्मजा जी को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ८७॥ यामान्तरे सहचरी सहितां समेत्य,

सुश्रृङ्खलं कवरि केशरमानयंतीम्। नित्यं धृतामुरसि मोद भरेणपत्या.

संचुंबितां सकमलां प्रणमामि सीताम्॥ ८८॥

मलकर सुन्दर शृंखल आदि भूषणों को धारण कर मोतियों
से कवरी अर्थात् चोटी को सखी संवार रही हैं आप उनके
समर्पण किये हुए उनके रुचि के अनुसार ही ग्रहण करती हैं
और मोद में भरे अपने प्रिय पित श्रीरघनन्दन से नित्यही उरस्थल में धारण की गयी अर्थात् श्रीवत्स चिन्ह के बहाने से सदा
आपही उरस्थल में बिराजती हैं। और प्रेम से संचुंबित तथा
कमल को धारण किये हुए श्रीजनकात्मजाजू को में सदा प्रणाम
करता हूँ।। ८८।।

कोशल्यादि कुलेः प्रशाधित शिरो माणिक्य चित्रांवरां, सिन्दूरागर फुल्ल दाम मिणिभिर्मजीर हारादिभिः । श्वश्र्वा चापि विसाधितां मिणिमये हेमासने राजतीं, भुंजानान्दिध खंड शर्कर पृथम्ध्याये बिदेहात्मजाम् ८६

श्रर्थ-श्रीकाशल्यादि श्रंबाशों के समूह से वात्सल्य रस बश सुन्दर शृंगार किया गया है शिर श्रादि श्रंगों का जिनके श्रीर माणिक्यमणि श्रादि से तथा चित्र विचित्र श्रंबरों से श्रीर सिन्द्र श्रमरु सुगन्धित फूलों की माला तथा मणिहारों से एवं मंजीर तथा श्रन्य बिचित्र हारादि से श्रीकाशल्या श्रंबा ने भी विशेष शृंगार किया है। पुनः मणिमय सिंहासन पर बिराजती हैं श्रीर दिध खंड शर्करादि मधुर पदार्थों का मोजन करती भई ऐसी श्रीबिदेहात्सजाजी का में श्रान करता है।। ८६।। पूर्वाह्म संचर उदीर्ग रिव प्रकाशे, संजात घर्म कण सिक्त मुखारिबन्दाम्। कांतामिवास्नपन मंगलिमच्छतीभिः, आलीभिरभ्युपबृताम्प्रगामामि सीताम्॥६०॥

ऋर्थ-पूर्वाह्न के समय अपने संचार से बहे हुए सर्प्यभगवान् के प्रकाश में अति सुकुमारतासे पसीनाके कर्ण मुखारविन्द पर सिक्त हो रहे हैं उन प्रस्वेदकर्णों को देख कर प्रिय सखीगण् आप को श्रमित हुई सदश समभ कर स्नान कराने की इच्छा से चारों तरफ अलिगणों से परिवेष्टित श्रीविदेहात्मजा जी को में प्रणाम करता हूँ ॥ ६०॥

प्रोविश्त्पाकशालायां तदन्तेजनकात्मजा।
श्रीरामस्यसुभोज्यार्थं सावीभी रसवत्कृतम् ॥६१॥
नानाव्यंजन संयुक्तं रामप्रिय करं तथा।
श्रम्नं चतुर्विधं स्वादु रसेःषड्भिः समन्वितम्॥६२॥
भक्यं भोज्यं च लेह्यं च चोष्यं पेयं गुणान्वितम्।
एवं बहु विधं भन्त्यं रंधितं सीत्यादृतम् ॥६३॥

द्यर्थ — द्रव वात्सल्य सख्य द्रादि की प्रणाली से द्रान्य प्रकरण का वर्णन करते हैं। यद्यपि द्राप की प्रिय सखीगण सब प्रकार प्रीति पूर्वक दिव्य दम्पति की सेवा में तत्पर रहती हैं तथापि श्री जनकात्मजा जी पाकशाला में प्रवेश कर श्रीरामजी के भोजन के लिये पाकशाला में नियुक्त सखीगणों ने श्रीरामजी को श्रिय लगने वाले रस संयुक्तनाना ब्यंजन जो किये हुए हैं लेख, बोष्य, भक्ष्य, भोज्य, चतुर्विध स्वाद वाले अन्न जो पट्रस समन्वित हैं और भी पेय आदि गुणान्वित बहु प्रकार के भोजन बनाये हैं उस अन्न को आदर पूर्वक स्वयं ले आती हैं ॥ ६३॥ शालीभक्तं सुभुक्तं ससित सितकंपायसं पूपकंच, लेखं पेयं सुचोष्यं सुखममृतफलं दाड़िमाद्यं रसालम्। आज्यं प्राह्यं गुणाद्यं नयनरुचिकरं राजकेलं मरीच्यं, स्वादीयं शाकमन्नं जिरक परिकरंसंभृतं सीतयालम् ६४

अर्थ—सुन्दर सुगन्धमय अति महीन उत्तम शाली का भात और भी जाति जातिके भिन्न भिन्न तन्दुलों का भात तथा मिश्री मिलाया हुआ पायस और प्आ ऐसेही मनोहर लेख पेय चोष्य व्यंजन और सुखमय अर्थात् अपने स्वादसे सुख देनेवाले सुन्दर अमृत के समान मीठेफल दाड़िमादि और रसाल आम्रफल तथा सद्यः घृत एवमादि ग्राह्म गुणों से युक्त नेत्रोंमें रुचि बढ़ाने वाली राई एवं लालमिर्च और कालीमिर्च आदिके स्वाद युक्त अनेक अकार के शाक मृल और अन्न जिनमें जीरा आदि अनेक प्रकार के मसालों से मिलाकर बनाये गये हैं ऐसे अमृतमय अन्न जो श्रीजानकीजी से समर्पित श्रीरामजी आप ग्रहण करते हैं ॥६४॥

तदन्ते हृदयानन्दे श्रीरामागार चिंतनम्। धुवासित जलेनैव स्वर्णमारीं प्रपूरयेत् ॥ ६५॥ श्रर्थ — इस तरह आचार्योपदेशानुकूल अपने अपने भाव से चिन्तन करें। उसके अन्त में आनन्दरूप हृदय कमल में श्रीराम जी की भोजन शाला का चितन करें पुनः सुन्दर सुगन्धित जल से स्वर्ण के भारी को मानसी सेवा में पूर्ण करें।। ६५।। आगच्छन्तं राजमार्गे रामं दशरथात्मजम्। विलोकयंतितं सर्वाः श्रीअयोध्यावधृजनाः।। ६६।।

अर्थ—भोजन करके श्रीरघुनन्दनज् रथ आदि सुन्दर सवारी पर चलते हैं। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि एवं अनेक वाद्यों के सहित श्रीचक्रवर्तिकुमार रामजी को राजमार्ग में आते हुए सब अयोध्या वासी वध्जन दर्शन करती हैं।। ६६।।

ततःसंगत्य सचिवैर्विचार परिचितनम्।

ततः सभामध्यगतः सतांसचिंतनं तथा ॥ ६७॥

त्रर्थ-इस तरह सबके नैनको सुफल करते हुए आप राजसभा में जाकर मन्त्रियों से बिचार करते हैं, विशेषतः सभा के मध्य प्राप्त होकर श्रीरामजी सज्जनों के कल्याण का चिंतन करते हैं आसन्नदूत संमानंततः कुर्यात्प्रयत्नतः।

ततोब्राह्मण संमानं कियां कृत्वातुवैदिकीम् ॥ ६ ८ ॥

त्रर्थ — इसीतरह कहीं से अथवा श्रीमिथिलाजी से आये हुये दृत का सन्मान प्रयत्न पूर्वक करते हैं। ततः ब्राह्मणों को बस्र भोजनादि तथा अपेन्तित बस्तु दान से सन्तुष्ट करके उनका सन्मान करते हैं फिर वैदिक कृत्य करते हैं।। ६८ ।।

ततोदानं द्विजातिभ्यो दस्वा सात्विकमानसः। भोजनार्थं ततोगत्वा सीतागृहमनुत्तमम् ६६॥

श्रर्थ — इस तरह सात्विक मनसे अर्थात् श्रद्धा पूर्वक यथा योग्य श्रोचित्य विचार कर ब्राह्मणों को दान देते हैं। फिर मध्याह्न में भोजन के लिये श्रीविदेहराजकुमारीज्य के भवन को जाते हैं॥ ६६॥

सीतयाचाहृतं तूर्णं चतुर्वि धमनुत्तमम्। नानारस समायुक्तं महाराजोपयोगिकम्॥ १००॥ रत्नसिंहासनेस्थित्वासीतया सह भोजनम्।

एवं विचार्य्य मितमान्सुवासित जलैःपुनः ॥१०१॥
अर्थ चक्रवर्ती राजाओं के योग्य सर्वोत्तम श्रीजानकीजी के
हाथ से परोसे हुए चार प्रकार के नानारस समायुक्त अन को
रत्नमय पीठ के ऊपर श्रीविदेहराजकुमारीज् के सहित भोजन
करते हैं ऐसा मितमान साधक विचार करे। फिर उसके बाद
सुन्दर सुगन्धित जल से आचमन करावे॥१००-१०१॥
आचमनं ततो दद्यात्ताम्बूलं चन्द्र वासितम्।

पर्यंकेश्यनं कृत्वा घटीमेकां रघूत्तमः ॥ १०२ ॥

अर्थ — आचमन कराकर सुगन्धित लवंग केशर कर्पूरादि से बासित ताम्वल देवे । पुनः मिणमय पर्यङ्क पर नाना प्रकारके तिकया बिछौना से सुसिज्जित पलंगपर शयन करावे । श्रीरघूत्तम जी एक घटिका शयन करके निद्रा का परित्याग करते हैं १०२ निद्रांपरित्यज्य तत्। प्रचाल्य मुखपंकजम्। अंग संमार्जनं वस्त्रेस्ततो वेष प्रकल्पनम् ॥ १०३॥

अर्थ—निद्रा परित्याग करने पर पुनः सुन्दर जल से मुख कमल का प्रचालन करते हैं। ततः कीमल वस्त्रों से श्रंगों का संमार्जन होता है, फिर उत्तम शृङ्गार होता है।। १०३॥

उष्णीषं कंचुकादींश्च खड्ग चर्म समन्वितम्। ततः सभामध्यगतं चिन्तयेद्धक्तिमान्नरः ॥ १०४॥

अर्थ-महाई वस्न तथा मिण्यों से रचित पगड़ी एवं कंचुकादि अर्थात् दिव्य अंगों के वस्त्र धारण कर ढाल तलवार के सहित धनुर्वाण को धारण कर सभा में जाकर विराजते हैं। भक्तिमान नर इस तरह अपने भाव । नुसार आचार्योपदेशानुकूल चितन करै न्यायेन दानमादाय पालनं दग्रड धारगम्।

हास्य लास्य कियादींश्च परिहास विशारदैः॥१०५॥

अर्थ-सभा में बैठकर स्याय पूर्वक प्रजा के दिये हुये कर को ग्रहण करते हैं और न्यायके साथ सबको पालन तथा दग्ड धा-रणादि राजात्रोंके उचित कृत्योंको करतेहैं जिसमें सब राजात्रों को शिचा प्राप्त हो। पुनः प्रिहासमें प्रवीश अपने प्रिय सखाओं के सहित हास्य तथा लास्य नृत्य इत्यादि कृत्योंका पालुन करतेहैं जनैः संवोष्टितस्तत्र ततो राजनिमेलनम् । दूतप्रस्थापनं साधु जनानां मानवर्द्धनम् १०६

बर्ध — अपने त्रिय जनों से वेष्टित होकर राजाओं से मिलते हैं। अर्थात् उस समय सब देशों के राजा गण आते हैं और अपने अपने राज्यों की व्यवस्था श्री रामजी के सामने उपस्थित करते हैं और श्रीरामजी उन आवक्यक व्यवस्थाओं को उचित कार्यवाही करके अन्तिम राजाज्ञा के लिये उपस्थित करने के अभित्राय से मन्त्रियों को सौंप देते हैं। फिर कहीं दूत मेजते हैं और साधुजनों का मान बढ़ाते हैं।। १०६।।

तदन्ते सरयूतीरे जल कीडाञ्च राघवः ।

नौकामारोह्णं कृत्वा चतुर्भ्रातृ सखादिभिः १०७

श्रथ—यह सब कार्य्य करके चारों श्राता सखाओं को साथ में लेकर मनोहर सुन्दर सजी हुई नाव के ऊपर सबार हो कर श्रीसरयूजी में जल कीड़ा करते हैं। जिसको देखकर श्रीश्रयोध्या हासी श्रतिशय प्रसन्न होते हैं श्रीर श्रपने जन्म को धन्य मानते हैं

तागडवानन्दितो उनंत पौर जान पद प्रियः। मोदकासन आनन्दी सरयू जल केलि कृत १०८

अर्थ—पुनः बाटिका के बंगला में बैठकर देश देश से आये हुए गुणी जनों के ताँडवादि नृत्य गान से प्रसन्न होते हैं। किर अनंत पुरवासी तथा समीप बासी जान पदों को प्रिय करने वाले होते हैं। सब के मोद देने वाले आसन पर बैठकर आप आनंद को प्राप्त होते हैं और श्री सरयू जल में अनेक प्रकार की केलि क्रीड़ा करते हैं।।१०८।।

अयोध्यावासिषु प्रीतोह्ययोध्या प्रेमवर्द्धनः । नगरानन्द सारङ्गः सर्व प्राणिमनोहरः ॥१०६॥

अर्थ-इस तरह अयोध्या बासियों में सब की प्रीति बढ़ाते हुए स्वयं प्रसन्न होते हैं। आप अयोध्या बासी मात्र के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। उन नगर बासी जनों के आनन्द स्वरूप हो हैं सारंग ( सुन्दर मृगा ) के समान सब प्राणियों के मन को हरने वाले हैं धारे ० हा।

पुनः सभागतो रामो रत्न मंडप मध्यगः। नानालङ्कारकैः पुष्प वेषं विभर्ति सुन्दरम्॥११०॥

श्रर्थ-यह सब क्रीड़ा करके पुनः सभा में प्राप्त होते हैं श्रीर रत्न मंडप के मध्य विराजते हैं श्रीर कभी श्रथवा नित्यशः नाना श्रलंकारादिक पुष्पोंके सुन्दर शृङ्गारको धारण करते हैं। ११०

मध्याह्नकाले रघुराज वल्लभा, साकत मध्ये सिखयूथ सेविता। नाना विनोदं विपिने विधाय, पुनः सखीभि र्जल कूलमागता।।१११॥

श्चर्य-इधर मध्याह्न काल में श्री रघुराजजू की वल्लभा श्री विदेहराजकुमारी जी श्री श्रयोध्या जी के मध्य श्रयने श्रन्तः पुर में श्रनेक सखी यूथों से सेवित होती हैं श्रीर श्राप भी श्रन्तः पुर की बाटिका में नाना प्रकार के विनोद करके पुनः श्रपनी प्रिय मिल्यों के सहित बाटिका ही के पास जहाँ किसी पुरुष के जाने का गम्य नहीं है श्री सरयू जो के किनारे आप प्राप्त होती हैं। इसिला श्रुति कीर्तिश्च मागडवी रामवल्लभा। बतसृणान्तु चैकात्म्यं ततस्ता जानकी समाः ॥११२॥ अर्थ-श्री उर्मिला जो श्री श्रुति कीर्तिजी श्रीमांडवी जी और श्री रामबल्लभा श्री जानकी जी ये चारों भगिनी एक रूप हैं। इसी कारण से ये सब श्री जानकी जी के समान ही हैं।।११२॥ अथ्य जल कीड़ा

त्रनोभिवारित जले पुरुषप्रमाणे सार्द्धं सार्वीभिरभि नित्यविहारकेलिम् सिक्तां करांजिल जलेन सरोजरेणुम् , गन्धार्दितेन रभसाक्त कृताहृद्दे ।। ११३॥

अर्थ—नावों से अथवा कनातों से जल में परदा लगे हैं और वह जल भी उस जनाने घाट में पुरुष के प्रमाण ही है। अधिक गहरा नहीं है। तात्पर्ध्य यह है कि श्रीसर्य जी भी विचार लिये हैं कि यहाँ पर अपने सिखयों के सहित श्री मिथिलाधिराज नित्व जी नित्य कीड़ा करती हैं इस कारण से उस घाट को कभी भी गहिरा नहीं करती हैं उसी जल में सिखयों के सहित आप नित्य विहार केलि करती हैं वह विहार केलि सिखयों के कर कमलों की अंजलि जल से सिक्त है अर्थात् परस्पर अंजलि में जल लेकर एक के ऊपर एक सींचती हैं और वह जल भी कमल

के रेणु गन्ध से पूरित है और सब के हृदय कमलों में केलिका वेग भरा हुआ है इस कारण से उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ रहाहै ११३

कल्हारहारि 'कमलादिभिरिष्ट वेषाम्,

वत्तः स्थलेश्रुति युगे प्रमदोत्तमाभिः।

स्नातां सुखेन परिमञ्जन कौशलेन,

स्नातां सुगन्धित जलेनच तां स्मरामि ॥ ११४॥

अर्थ — कल्हार की सुगन्ध को हरने वाली श्री कमला आदि सब सखी सुन्दर सुगन्धित चूर्ण से श्री राजिकशोरी जी के वेष अर्थात् शृङ्गार को अपनी अपनी रुचि के अनुसार करती हैं जैसे वचस्थल में और दोनों श्रवणों में भूषणों को धारण कराती हैं इसी तरह स्नान के चातुर्य सुख से सुख पूर्वक स्नान कराती हैं। पुनः सुगन्धित जल से स्नान कराती हैं। भाव यह है कि सखी सब पहले स्नान की चातुरी के सुख से आपको स्नान करा देती हैं पश्चात् सुगन्धित जल से। अर्थात् सिखर्णे की चातुरी आनन्द से आप आनन्द को प्राप्त होती हैं तत्पश्चात् स्नान करतीहैं. ऐसी अपने परिकर्णे की सेवासे प्रसन्न होनेवाली श्री रामवल्लमाज्ञ को मैं स्मरण करता हूँ।।११४।।

जलकीड़ान्ते ऽलङ्कारं कुर्यात्सीता सखी गर्गैः। नाना वेषैर्मनोज्ञैश्च रामालोकन तत्परा।।११५।। व्यर्थ जल क्रीड़ा के अन्त में नाना वेष वाली परम मनोहर सुन्दरी सखी गर्गों से समर्पित अलंकार को धारण करती हैं ब्रीर फिर श्रीरामजी के दर्शन की उत्कएठा में तत्पर हुई उनके पास ब्राप्त जाती हैं।। ११५॥

लदमणा ताम्बूल सेवां श्यामला गन्ध मोदकम्।
हन्सी चन्दन लिप्ताङ्गं सुगमा चन्द्र वासकम्॥११६ अर्थ—जेसे पहले सखाओं की सेवा का वर्णन कर आये हैं उसी तरह सिवयों की सेवा का वर्णन करते हैं। श्रीलक्ष्मणां जी ताम्बूल की सेवा करती हैं, श्रीक्यामला जी अतर आदि सुग—न्धित वस्तुओं से एवं मोदक आदि पक्वाओं से सेवा करती हैं श्री हंसी जी कोमल करकमलों से मृदु अंगों में चन्दन आदि लेपन करने की सेवा करती हैं और श्री सुगमाजी कर्परादि सुगन्धित द्रव्यों से एवं बस्न भूषणादि बस्तुओं को सवासित करने की सेवा करती हैं ॥११६॥

निगमा चामर सेवाञ्च सुरसा वस्त्रकंतथा ।

वाग्मी पादाठज सेवाञ्च शास्त्रज्ञा वाद्य मंगला।। ११७। अर्थ-श्री निगमा जी चामर की सेवा, श्रीसुरसा जी वस्त्र की सेवा, श्रीवाग्मी जी चरण कमलों की सेवा और श्रीशास्त्रज्ञा जी मंगलमय अनेक प्रकार के सुरीले बाजों को वजाकर मंगल मय गान की सेवा करती हैं।। ११७॥

श्रालापे वहुमंगला भोगज्ञा गायने रता।

धर्मिशीला पाद सेवा नित्य सेवा शयाहिकम् ॥११८॥ अर्थ-श्रीबहुमंगला जी अनेक तरह के रागीं का आलाप करती हैं, श्री भोगज्ञा जी भी गान करने में तत्पर रहती हैं और धर्म शीला जी चरण सेवा करती हैं। इसी तरह प्रातः काल से लेकर शयन पर्यन्त श्रपनी श्रपनी नित्य सेवा में समय समय पर सब तत्पर रहती हैं।। ११८।

गोपुरं सिवसंगेन ययो श्रीरामबल्लभा

विलोकयन् गवाचेगाश्रीराममुख पङ्कजम् ॥ ११६॥

अर्थ—जब बाटिकादिक विहार करके श्री रामजी लौटते हैं उस समय सिवयों को संग लेकर गोपुर के गवाच नाम भरोखों में बैठ कर श्रीरामजी के मुख कमल को श्रीरामवल्लभा जी अवलोकन करती हैं इसमें सस्वी के जगह पर सिव शब्द हस्ब छन्दानुरोधी ही जानना चाहिये।। ११६॥

एवं विचिंतयेद्धृष्टः प्रेमानन्देन साधकः।

सीतारामविहारश्च प्रेमामृत रसार्णवम् ॥१२०॥

श्रर्थ—इस तरह से हर्षित होकर प्रेमानन्द से प्रेमामृत रस का समुद्र श्रीसीताराम जी का विहार मन में साधक को चिंतवन करना चाहिये॥ १२०॥

अपराह्वेततोरामः शास्त्रशिच्यातत्परः।

अगगतो वाम देवो ऽिपमुनिवेंद परायगाः ॥ १२१॥ अर्थ-अपराह्म समय में श्रीरामजी शास्त्र के शिक्ता में तत्पर होते हैं। उसी समय वामदेव ऋषि जो कि सर्व वेदों में परायग हैं वे शिक्ता देने के लिये आते हैं॥ १२१॥

## विद्यानाश्च प्रपठनं परिचर्या गुरोरि ।

पुनः शस्त्रास्त्र शिक्तांच अश्वारोहण तत्परः॥ १२२॥ अर्थ-उनसे विद्या को अञ्छी तरह पढ़ते हैं और गुरू की परिचर्या करते हैं। पुनः शस्त्र अस्त्र इन सबों की शिक्ता भी प्रहण करते हैं। इसके बाद अश्वारोहण में भी तत्पर होते हैं। अर्थात् बोड़ों की सवारी करना, घोड़ों को नचाना और घोड़ों के सब तरह के गति को दिखाना इसमें तत्पर होतेहैं।।१२२॥

## चलत्पवन वेगेन हयेन सरयू तटे। चगो शीवं चगोमन्दमश्वपृष्ठे रघूत्रमः॥ १२३॥

श्रथ-यहाँ पर पुनः पुनः प्रसंगों को दिखलाकर केवल यह स्चना देते हैं कि श्रपने श्रपने रसों के श्रनुसार श्राचार्य उप-देशानुकल इन का चिन्तवन करें। फिर पवन के वेग से चलते हुए घोड़ों पर श्री सरयू तट पर जाते हैं। किसी च्या में बड़ी शीघता के साथ घोड़े को चलाते हैं, कभी मन्द गति से चलाते हैं इस तरह घोड़ेके पृष्ठ पर श्रीरघूत्तम जी नित्य लीला करते हैं १२३॥

पुर वेशस्तदन्ते च सायं सन्ध्या उपासनम्।

ततः पुरागा श्रवगां साधुभिः सह सेवकैः।।१२४।। अर्थ-फिर उस क्रीड़ा के अन्तमं पुरमें प्रवेश करते हैं उससमय सन्ध्या का उपासन करते हैं। सन्ध्या के अनन्तर साधुवों के सहित और अपने सेवकों के सहित पुराखों का अवख करते हैं।।१२४

आज्ञां दत्वा ततो देवश्चाष्टी सर्वीश्च राघवः। ते च सर्वे ततो गत्वा स्वाश्रमाणि ततः पुरम्।१२५ दीपादिभिः प्रदोषे च निशीधान्त प्रकल्पनम्,

अन्तः पुरं गतो देवो यत्र सा जनकात्मजा ॥१२६॥ अर्थ-फिर अपने आठो सखाओंको आज्ञा देतेहैं। वे सब अपने अपने आश्रम में अर्थात् जिनका जहां निवास है वहाँ जाकर आवश्यकीय कार्यों का सम्पादन कर पुनः आते हैं और प्रदोष से लेकर निशीथ अर्थात् अर्द्धरात्रि पर्य्यन्त अपनी सेवा का प्रकल्पन करते हैं पुनः सर्वान्तर्यामी सर्व प्रकाशक देव श्री रघुनाथ जी अन्तः पुर में प्राप्त होते हैं। अन्तः पुर वह है जहां पर श्रीजनकात्मजा जू निवास करती हैं॥ १२५,१२६॥

विचित्राम्बर पुष्पादि कल्पिते श्यने स्थितम्।

चारुश्रुवं चारुनेत्रं स्मेरास्यं चल कुगडलम् ॥१२०॥
श्रर्थ-श्रुन्तः पुर में विचित्र मनोहर वस्त्र श्रौर पुष्पादि से कल्पित
श्रर्थात् रचित शयन में श्रीराम जी स्थित होते हैं। चारु श्रू
सुचारु नेत्र प्रियावोंके प्रेम वश मन्द मुसुक्यानयुक्त मुखारविन्द वाले श्रीरामजी चंचल कुगडल युक्त पर्याङ्क पर विराजते हैं॥१२०

सखीभी रत्नदीपैश्च रचिता मंगलार्तिका।

परितः पूर्ण चन्द्राभेशचामरे रुप वीजितः ॥१२८॥ अर्थ-उस समय अपनी त्रिय सिखयों के सहित रत्न दीपों से रिचत मंगलमय आरती होती है। सब और से अन्तः पुर के

विकरगण चन्द्रमा के समान चवँर चलाते हैं उन चामरों से

हेम भृङ्गार पयसामुख चन्द्रादिधावनम् । कर्पूर पूर्ण ताम्बूल चर्वगोनोपशोभितः ॥१ २६॥

त्रर्थ—िफर कुछ समय के भोग को ग्रहण कर सुवर्ण के कारी के जल से मुखचन्द्र तथा हस्त पाद इत्यादि धोये जाते हैं। पुनः कर्पूरादि सब मसालों से पूर्ण ताम्बूल का चर्वण करते हैं इससे आप बहुत शोभित होते हैं।।१२६।।

ततो द्यूता दिभिः की डांकुर्याच्च सिविभिस्सह । ततो यंत्रेः सुलिलितैः रसभावानुमोदितः ॥ १३०॥

त्रर्थ—फिर इसके बाद द्यूतादि क्रीड़ाको सिखयों सखात्रों के साथ त्राप करते हैं। ततः सुललित यंत्रों से रस के भावों का अनुमोदन करते हैं।।१३०।।

पुनराचमनं स्नानं मुहूर्तद्वयमंतरा।

कोशल्या हेमभवने गन्धमाल्यप्रसाधनम् १३१

अर्थ—यहाँपर श्री अग्रस्वामी जीने कई बार स्नान शृंगार आदि श्रकरणों को पलट २ कर कहा है। इसका तात्पर्य्य यह है कि सब रस वाले जिसकी जो रूचे उसकी आचार्य्योपदेश और अपने रस के अनुकूल समक्त लेवे इसी से सब रसों का दिग्दर्शन मात्र कराते हैं। पुन: आचमन होना, और स्नान यह दो मुहूर्त के भीतर सब हो जाता है किर श्रीकांशस्या अम्बा के सुवर्ण मय मन्दिर में जाकर चन्दन अतर माला एवमादि सब शृंगार का साधन होता है ॥१३१॥

सुमित्रास्नेहरचितं मोदकंचीर भोजनम्।

संवीतमतिस्वच्छेन गन्धसिक्तेनवाससा १३२।

अर्थ-इसके पहले वात्मल्य में भरी हुई श्रीसुमित्रा अंबाने स्नेह से रचित मोदक और उत्तम दुग्ध के भोजन तयार किये हैं वह सब अति स्वच्छ सुगन्धसे सींचे हुए वस्त्रोंसे ढाँककर रक्खेगये हैं

सुरङ्गमन्दिरंगत्वा हेमपीठोपवेशनम्।

ततोवेषिकयां कुर्याच्छूङ्गारोचितमुत्तमाम् ॥१३३

अर्थ-माता सब वात्सल्य में भरी हुई अपने लालन को दुलार के साथ प्रेम से भोजन कराती हैं। फिर वहाँ से सुन्दर रङ्ग मन्दिर में जाकर सुवर्ण के पीठ पर विराजते हैं। फिर सुन्दरी गण आपके उचित शृंगार को उत्तम रीति से करती हैं, आप उनके शृंगार को प्रेम से ग्रहण करते हैं।।१३३॥

सुवृष्टेश्चन्दनेश्चेव कुङ्कुमागरुमिश्रितेः।

कर्प्रे र्मृगमदेश्चैव सर्वाङ्गे परिलेपनम्॥१३४॥

अर्थ-पुनः कुंकुम, अगरु, कर्पूर, कस्तूरी इन सबोंसे मिलाकर चन्दनको विसकर उस अंग रागका सर्वोक्तमें परि लेपन होताहै

सुगन्ध पुष्पमाल्येश्च वेषकल्पनमुत्तमम् । सीतयासहतद्वेषं कुर्याच्चैवसमुत्तमम् ॥१३५॥ अर्थ पुनः सुगन्धित पुष्पोंकी मालाओं से आपके उत्तम शृङ्गार की कल्पना होती है अर्थात् ऋतु के अनुकूल फूलों का शृङ्गार होता है। इसी प्रकार प्रिय सखीगण सब श्रीमिथिलेश किशोरी जी का उत्तम षोड्श शृङ्गार करती हैं। वह षोड्श शृङ्गार इस तरह से है।। १३५॥

🚱 अथ षोड्श भृद्वाराः 🐉

स्तानं नासाय मुक्तां च नील कोशेय वस्त्रकम्।
स्वर्ण सूत्रां दिव्य वेणीमंगरागानुरंजिताम् ॥१३६

श्रर्थ — स्नान श्रोर नासाग्र मुक्ता का धारण करना श्रोर नील रङ्ग की रेशमी सारी की धारण करना जिसमें सुवर्ण के सृत्रों की मनोहर चमकदार किनारी बनी है दिव्य वेणी का सँवारना श्रोर श्रंगराग से श्रनुरिक्तित करना ॥ १३६॥

काञ्ची गुगा लसन्नीवीं मिण स्नगवतं सिकाम्।

कराग्र धृतपद्मां च नागवल्ली दलान्चिताम् ॥१३७ श्रथं — सुवर्णकी मणिजिटत काञ्ची अर्थात् छुद्र विषटका उसके मनोहर गुण से नीवी का अग्र भागशोभित होता है और मिणियों की माला तथा कर्णावतंस अर्थात् कर्णफूल आदि सबसे शृंगार होता है पुनः कर कमल में पद्म को धारण करती हैं और नाग बल्ली दल से युक्त होती हैं अर्थात् ताम्बूल को ग्रहण करतीहैं १३७

सिन्दूर विन्दु तिलकां कस्तूरी चिबुकांचिताम्। अंजनेना रंजिताचीं वलयादि विभूषिताम्।१३८ अर्थ—सिन्द्र का विन्दु तिलक स्थान पर धारण करती हैं। कस्तूरी का अति सूक्ष्म विन्दु चिबुक के ऊपर धारण करती हैं जिससे आप अति शोभित होती हैं पुनः अंजन आदि से नेत्र कमल रंजित होते हैं और बलयादि अर्थात् चूड़ी आदि मणि रचित दिव्य भूषणों से कर कमल शोभित होते हैं।।१३८।।

यावकैरक्तपादां, च सिंजन्मंजीर भूषणाम्।

शृङ्गार षोडश युतां सीतां ध्यायेद्धृदम्बुजे ॥१३६॥

अर्थ-फिर यावक अर्थात् महावर से आप के चरणकमल अति शोभित किये जाते हैं और सुन्दर मनोहर नृपुरादि मंजीर भूषणों से शोभित होती हैं। इस तरह षोडश शृङ्गारसे युक्त सर्वेश्वर श्री रामजी की वल्लभा श्रीजानकी जी को हृद्य कमल में ध्यान करें

अर्द्धरात्रों ततो रामो रास कीडांकरोति च ।

रास हास विलासेषु कुशली रघुनायकः॥ १४०॥

त्रर्थ-िकर त्रांत्रिमें श्रीरामजी षोड़श शृङ्गार युक्त श्रीजानकी जी त्रोर त्रान्त सिवयों को साथ में लेकर रास कुञ्जमें जाते हैं वहां पर त्रानेक तरह के रास क्रीड़ा को करके सब को सुख देते हुए स्त्रयं सुखी होते हैं, क्योंकि रास हास बिलासों में श्रीरघुना-यक सर्व नायक शिरोमिशा बड़ेकुशल हैं,इस लियेरघुनायक कहा १४०

सर्वेशः प्रतिभा युक्तः सीतारामस्पदो विभुः । वादित्र कूज शब्देन कोकिलेश्चकवाक कैः॥१४१॥ अर्थ इसका कारण यह है कि श्रीराम जी सर्वेक्वर हैं और प्रतिभा से युक्त हैं। तात्पर्य यह कि अपनी अलौकिक प्रतिभा से नये नये कीड़ा भेदों को प्रगट करने वाले हैं तिस पर भी परम चातुर्यकी सींवाँ श्रीमिथिलेश निन्दनी भी साथहैं इसी से सीताराम स्पदो विश्वः कहा। वह रास स्थली वाद्योंके मनोहर शब्दोंसे और कीकिला चक्रवाकादिके कूजित शब्दोंसे अति सोहावन होरही है श्रमरालि कुले युक्ते पुष्प गन्धेनमादिते।

सारिकाभिर्मयूरैश्च कोकिलैरभिकृजिते॥ १४२॥

रातितार दिर्ज जानिला सिक्राजित ॥ १८२ ॥

श्रिष्ट नह रास स्थली अमर और श्रिल कुलों से युक्त है। श्री

श्रिष्ट माने को के सम्मत से अमर बड़े भवरों को और श्रिल शब्द से छोटी अमरी को कहने का तात्पर्य है। ध्यान मंजरी में भी भुकुटो त्रय पद दुगुन मनहुं श्रिल श्रवल विराजें यहाँ पर भी अमर और श्रिल दोनों कहा है। 'षटपद' शब्द अमर का बोधक है। तात्पर्य यह कि वह (रास स्थली) पुष्प गन्धों से मादित है श्र्यात पुष्प गन्ध के सकोरों से भरी है, इसी से अमर श्रोर श्रिल इन से पूर्ण है और शुक्त, सारिका, मयूर, को कि लायें भी चारों तरफ सुरीली बाणी से कुजन कर रही हैं १४२

नाना पुष्प लता गुल्म संकीर्गोरेपशोभिते।

दिव्य पुष्पोपविनके राज्ञो भवन सन्निधो ॥१४३॥
श्रिश्चीर नाना रङ्ग के पुष्प लता गुल्मों से संकीर्ग है इस
कारण से वह रास स्थल द्यति शोभित है, तिस पर यह त्रशोक
विनका है त्रतएव दिव्य पुष्पों से त्रित सोहाबन हो रही है यह
श्रीक विनका राजभवन के समीप ही है ॥१४३॥

तन्मध्ये मंडप स्तम्भ सहस्रोरुपशोभितम्।

नाना प्रसृन पर्यङ्के क्रीड़ा स्थानं महोज्वलम् ।१४४ अर्थ — इसी मध्य में मंडप है जो सहस्रों स्तम्भों से शोभित है उसी मंडप में नाना प्रकार के प्रसृनों से सजे हुए पर्यञ्क पर श्रीसीताराम जी विराजते हैं यह क्रीड़ा स्थान महा उज्वल है१४४

सीताराम विहारश्च सखी ब्रुन्देः सुवेष्टितम्।

रास मंडल मध्ये च नृत्यते सिविभिस्सह ॥१८५॥ अर्थ-क्योंकि यह श्रीसीतारामजी का विहार स्थल है जो असंख्य सिव वृन्दों से वेष्टितहै, जहाँ पर राज कन्या, देव कन्या, नाग कन्या. गन्धर्व, किसरों की कन्या, गोप कन्या आदि श्रोमित होरही हैं और उस रास मंडप के मध्य में चतुर चूड़ामणि श्रीरघुनन्दन ज्का सिवयों से शोभित नृत्य होता है इहाँ सखी शब्द हस्य श्रीअग्रस्वामीजीके सम्मतसे छन्दानुरोधही जानना चाहिये

लसत्पादाञ्ज युगलं नृपुर ध्वनि नादितम्।

प्रेमानन्द महोल्लासं परस्परानुसारिगम्।।१४६॥

अर्थ उस नृत्य में दोनों चरणारविन्दों से शोभित नृपुर ध्वनि से नादित है और परमानन्द का महा उल्लास हो रहा है वह नृत्य परस्परा नुसारी है अर्थात् परस्परके इच्छा नुसारही होताहै

एवं विहरते रामोरामाराम मनोरमः।

सोन्दर्य सोगन्ध्य सोकुमार्य लावग्यमेवच १४७

त्र्य इस प्रकार से सब रामागण तथा श्री मिथिलेश किशोरी जी के मन को रमाने वाले श्रीराम जी विहार करते हैं श्रीर सौन्द र्य सौगन्ध्य सौकुमार्थ्य श्रीर सुन्दर लावएयादि गुणों से युक्त हैं श्लोकों में कहीं कम कहीं जादा श्रवर हैं ये इनके मत से उचित हैं इसी को श्राप कहते हैं॥ १४७॥

योवनाद्यनन्त कल्याण चातुर्यादि गुणार्णवः। सोहार्द साम्य कारुण्य माधुर्योदार्यं संश्रयः १४८

अर्थ-और भी योवनादि अनन्त कल्यामा गुमा तथा चातुर्यादि के समुद्र हैं एवं सोहार्द साम्य, कारुग्य, माधुर्य, औदार्य इन गुमों के सम्यक् प्रकार से आश्रय भूत हैं अर्थात् ये गुमा पूर्ण रूप से महाराज कुमार श्रीराम जी ही में नित्य एक रस रहतेहैं १४८

चतुर्दश रसा भोगी नागराणां शिरोमणिः। नाना वर्ण समायुक्ते मोदते वन कानने ॥१४६॥

अर्थ — और भी नव और पाँच इस तरह से चतुर्दश रसों के अव्यो तरह भोगने वाले श्री रामजी हैं अर्थात् सब रसों के आश्रय भृत हैं और जितने नागर चतुर नायक हैं उनके शिरोमणि हैं इस तरह नाना वर्ण समायुक्त मनोहर वन कानन में आप दिव्य की हा से मोदित होते हैं। यद्यपि वन कानन एक ही है तथापि यहाँ वन शब्द से अशोक वाटिका प्रभृति प्रमोद वन आदि को जानना चाहिये और कानन शब्द से श्रीसरय तट के मनोहर खुनों से शोभित वन को जानना चाहिये।। १४६।।

विलोकयन्ति विवुधा रास क्रीड्रां च तत्पराः।

रत्न मंडप लीला कुद्रत्नालय निवास कृत्।।१५०॥ अर्थ-इस सब बन स्थलों की रास क्रीड़ा आदि दिव्य चिर्त्रों को वही देख सकते हैं जो उनके चरणों में स्नेह से तत्पर विवुध हैं अर्थात् देव-स्वभाव-वाले हैं, तात्पर्य यह कि ग्रुद्ध सात्विक स्वभाव वाले प्रेमीही इस रास क्रीड़ा के देखने के अधिकारी हैं। वैसे अनेक प्रकार की लीला करने वाले और रत्नों से रचित भवन निवास करने वाले श्री रामजी हैं।। १५०॥

सरयू कूल रासस्थ कीतुकानेक रूपवान्।

श्यनागार गमनं चिंतयेच्च ततः परम् ॥१५१॥

त्रर्थ-श्रीसरयू जी के कूल में रास स्थली में स्थित होकर कौतुक से अनेक तरह के मनोहर रूपों को आप धारण करते हैं अर्थात् जिस लीला को करते हैं उसके अनुकूल वेष धारण करने से अनेक रूपवान कहे जाते हैं। इसमें श्रीअग्रस्वामी जीने आपकी लीला की परम विचित्रता दिखलाई, जिससे साधक अपने भाव के अनुसार उस लीला की भावना कर सके। इस रास लीला के वाद शयनागार को गमन करते हैं, यह चिन्तवन करे।।१५१॥

दिव्य रत्नेश्च घटितां पादुकाञ्च समर्पयेत्। दिव्य रत्न मये गेहे दिव्य चन्द्रिकयान्विते॥१५२॥

ऋर्थ - पुनः शयनागार के लिये चलते समय दिच्य रत्नों से रचित पादुका को साधक समर्पण करें। वहाँ पर शयनागार

द्व्य रत्न मय है श्रीर दिच्य चिन्द्रका से सदा ही युक्त रहता है धूमेरगरुजेश्चेव वासिते माल्य शोभिते।

तन्मध्ये दिव्य पर्यङ्के चिन्तयेत्साधकोत्तमः।१५३।

त्रर्थ-पुनः वह शयनागार त्राह त्रादि सुगन्धित शुभ द्रव्यों के धूम से त्राति शोभित है त्रीर सुगन्धित फूल की मालावों से शोभित है, ऐसे दिव्य शयन भवन में, दिव्य पर्यङ्क के ऊपर श्रीराम जी शयन करते हैं। ऐसा उत्तम साधक चिन्तन करें १५३

अमूल्यरत्न निर्मागं मृदुश्य्या समन्वितम्।

उपधानेस्तृ लिकाभीराजितं पुष्पवासितम् १५४

अर्थ-तथा अमूल्य रत्नों से उस शयनागारका निर्माण हुआहै और मृदुतर शय्यासे समन्वितहै एवं विविध प्रकारके उपधान तूलिका (शय्या) आदिसे शोभित है और सब और से फूलों की सुगन्धि से बासित है ॥ १५४॥

रत्नदीपितदीपैश्च शोभितं सुखदंशुभम्।

सुवासितजलेस्तत्र ताम्बूलं सुविधं तथा ॥१५५॥
अर्थ-रत्नोंके साहाय्यसे विशेष प्रकाश करने वाले दीपोंसे शो
भित है, अतएव सुखदहै और शुभहै। शयन के समय सुगन्धित
जल और ताम्बूलादि सुन्दर विधान वाले पदार्थों से साज्जित
है, ऐसी भावना करे ॥ १५५॥

कोमलं नारिकेलं च भच्यं नाना रसान्वितम्। घृत पकादिकं स्वर्णपात्रे भोजनमुत्तमम् ॥१५६॥ श्च – ऐसेही कोमल नारिकेल तथा नाना रसोंसे युक्त भक्ष्य पदार्थ, घृत पक्वादिक उत्तम भोजन स्वर्ग के पात्र में धरा हुआ चिन्तवन करे ॥ १५६॥

सकपूर्ञ ताम्बूलं ततोदद्यात्प्रयत्नतः।

कर्पर पूर्ण ताम्बूलेः कल्पितं स्वर्णसंपुटम् ॥१५७॥ अर्थ-पुनः कर्प्रादि मसालोंसे युक्त ताम्बूलको प्रयत्नसे, शयन के समय, समर्पण करे और कर्प्रादि मसालोंसे पूर्ण ताम्बूल भरे हुए स्वर्णके सम्पुट अर्थात् पानदान का चिन्तवन करे ॥१४७॥

सखीभिरुपगच्छन्तं सीतयावंशभूषगाम् । साधकः किंकरीभूत्वा द्वयोः सेवां प्रकल्पयेत् १५८

अर्थ-उस समय सिवयों के सहित जाते हुए रघुवंश भूषण श्री रघुनाथजी को श्रीमिथिलेश किशोरीजी के सहित चिन्तवन करें साधकको उचितहै कि किंकरी रूप होकर दोनों प्रश्चवों की सेवा करना, यह चिन्तवन करें ॥ १५८॥

तथैवचिन्तनं दिव्यंसीतया विधिमुत्तमम्। श्यने श्रीरघुपतेश्चिन्तनं प्रिययासमम्॥ १५६॥

श्चर्य-तथा यह चिन्तवन दिन्यहै कि श्रीजनकात्मजाजी प्रियाज् के सहित उत्तम विधिसे श्रीरघुपतिजीका चिन्तवनकरे, इसीलिये किक्सी माव कहा ॥ १५६ ॥

## पादसंवाहनं तत्र कुर्यात्साधकसत्तमः।

अनुज्ञाप्य ततोधीमान् स्वयं स्विपितिदासवत् १६०

मर्थ-फिर श्रेष्ठ साधक प्रमुकी चरण-संवाहन सेवाका चिन्तवन करें। फिर प्रमुको आलस्यमय जानकर उनकी आज्ञा से, आचा र्घके बताये हुये, अपने कुञ्ज में दास के समान स्वयं बुद्धिमान् भ्यन करें।। १६०॥

## एवंहिचिंतयेद्यस्तु साधकोरामिकंकरः।

नित्यकेंकर्यताम्प्राप्य तत्रेवनिवसेद्ध्ववम् ॥१६१॥

अर्थ-जो साधक श्रीराम किंकर होकर, इसतरह के भाव से चि नतवन करता है वह प्रश्नके नित्य कैंकर्यताको प्राप्त होकर दिव्य धाम में, प्रश्न की सेवा का सुख पाकर, प्रश्नका समीपवर्ती होकर निवास करताहै, यह ध्रुवहै अर्थात् निश्चितहै, इसमें कोई सन्देह नहीं है।। १६१ ।।

य एवंकुरुतेनित्यं रघुनाथस्य भावनाम्।

स दिव्यदेहमासाद्य सेवतेरघुनन्दनम् ॥ १६२ ॥

अर्थ-जो इस प्रकारसे श्रीरघुनाथजी की नित्य भावना करता है, वह दिच्य देह को प्राप्त होकर श्रीरघुनन्दनजी को सेवन कर सकता है।।१६२॥

ततोनिशान्ते प्रदोषे स्नानादि वेष मुत्तमम् । अपराह्के प्रातःकाले क्रीडाञ्च सरयूतटे ॥ १६३॥ अर्थ-पुनः निशान्त में और प्रदोष में स्नानादि उत्तम शृङ्गार होता है तथा प्रातःकाल और अपराह्न में श्रीसरयू तट में क्रीड़ा करते हैं।। १६३ ॥

पूर्वाह्णे च तथा नक्तेपादसंवाहनंचरेत्।

मध्याह्नकाले अम्बरादीनि सायंदीपावलिं तथा १६४

अर्थ-पूर्वाह्न में तथा रात्रि में साधक को चाहिये कि पाद-संवाहन अर्थात् चरण की सेवा करे मध्याह्नकाल में दिव्य वस्त्रों का समर्पण करे तथा सायंकाल में दीपावली का अवलोकन होता है।। १६४॥

त्रिकालश्च भवेद्गुह्यं पश्चकालानुसारतः । पश्चकालंमयाप्रोक्तं सेवयेद्वेष्णवोत्तमः ॥ १६५॥

अर्थ-ऐसे तो त्रिकाल की सेवा एवं पंचकाल के अनुसार सेवा कही गई है। पंचकाल की सेवा का विधान हमने किया है। बैष्णवों में उत्तम इस प्रकार से सेवा करे ॥१६५॥

अन्तरंगाश्रितायैव इमं रसमनुत्तमम् । प्रकाशितमयदेवेन रघुनाथ कथामृतम् ॥ १६६॥

श्रर्थ-जो सेवक श्रंतरङ्ग की सेवा के श्राश्रित है, उन्होंके लिये यह श्रनुत्तम रस श्रीश्रग्रदेवजी ने प्रकाशित किया है। यह श्री रघुनाथजी की कथा को श्रमृत स्वरूप जानना चाहिये। श्रर्थात् जैसे समुद्र के मथने से श्रमृत निकला है, उसी तरह वेद रूपी समुद्र में विचार रूपी मंदराचल को डालकर सन्तों ने इस कथामृत को निकाला है ॥ १६६॥

शान्त वात्सल्य दास्यश्च सख्यमाधूर्यमुज्ज्वलम् ।
रसानि नादिताः पश्चस्व-स्वभावानुसारतः ।१६७।
श्रर्थ-शान्त, वात्सल्य, दास्य, सख्य श्रोर माधुर्य उज्ज्वल,
ये पंच रस शास्त्रों में कहे गये हैं। इनको श्रपने श्रपने भाव के
श्रनुसार मन में धारण करे।। १६७॥

पञ्चाश्रयाः पञ्चसंस्कारयुक्ताः,

पञ्चार्थज्ञाः पञ्चमोपायनिष्ठाः ।

ते वर्णानां पश्चमाश्चाश्रमाणांचविष्णो,

भक्ताः सकलगुराग्युताः पश्चकाल प्रपन्नाः १६८ श्रथ-पंचकाल अथवा त्रिकाल, इसकी सेवा करने वाले और पंच संस्कार से युक्त "अर्थ पंचक" के जानने वाले, पंचमोपाय आचार्याभिमान में जिनकी निष्ठा है, ऐसे भगवान के भक्त, वर्णों में और आश्रमों में पांचों कहे गये हैं, अर्थात् सब वर्णों से और आश्रमों से, उन्हें श्रेष्ठ समभना चाहिये। प्रायःप्रपन्न पंच-काल के सेवी होते हैं।। १६८।।

तापं पुंड्रं तथा नाम माला मंत्र तथैव च। अमीहि पञ्चसंस्काराः परमैकांति हेतवः ॥१७०॥

अर्थ—भगवान् के आयुधों का तप्तिचिह्न लेना और ऊर्द्रव पुंडू को धारण करना और भगवत् सम्बन्धी नाम, माला, एवं मंत्र को ग्रहण करना येही पंच संस्कार हैं ये परमैकांति के हेतु हैं। अर्थात् पंच संस्कार युक्त वैष्णव परमैकांती अनन्य मक्तकहेजाते हैं

धर्मार्थ काम मोचाणां सर्वेषां मूधिन राजते।

प्रेमेंकलभ्या सा भक्तिवें पावें: क्रियते सदा १७१ श्रर्थ—इनके धारण करने से भगवान की भक्ति होती है, जो भक्ति, धर्म, श्रर्थ, काम, मोच—सब फलों के ऊपर रहती है, वह भक्ति केवल प्रेम से प्राप्त होती है। ऐसी सर्वसाध्य मनोहर भक्ति को वैष्णव सदा करते हैं।। १७१॥

प्राप्यस्य ब्रह्मगो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । प्राप्त्यपायंफलं सम्यक् तथा प्राप्तेर्विरोधिनः १७२ व्यर्थ—व्यव 'व्यर्थ-पंचक' को अवश्य जानना चाहिये, इससे पक्ष्मतः उनका वर्णान करते हैं। प्राप्य अर्थात् ब्रह्म के स्वरूपको